श्रीमद्भागवतान्तर्गंब

# एकादश स्कन्ध

(सटीक, सचित्र)



अनुवादक

स्वामी अखण्डानन्द सरस्वती

हो रुपया





GINI FUNIONS INDITIONS

श्रीमद्भागवतान्तर्गत

## एकादश स्कन्ध

[ सटीक, सचित्र ]



टीकाकार-

स्वामी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्रती

DIGHT GHONG TONDING

भा० ए० स्क० १-२—

STATE OF STATE STATES

[486]

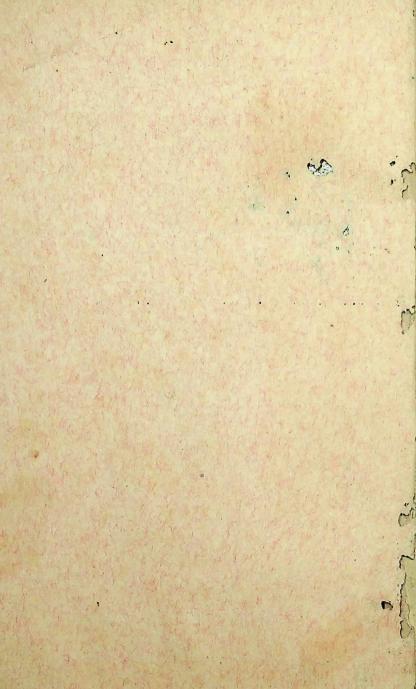

मुद्रक तथा प्रकाशक घनश्यामदास जालान गीताप्रेस, गोरखपुर

> सं० १९८९ प्रथम संस्करण ५,२५० सं० १९९४ द्वितीय संस्करण ३,००० सं० २०१२ तृतीय संस्करण ५,००० कुळ १३,२५०

मूल्य १) एक रुपया सजिल्द १।=) एक रुपया छः आना

#### निवेदन

यह प्रसिद्ध है कि वेदोंका विभाग, ब्रह्मसूत्र, महाभारत और अन्यान्य महापुराणोंकी रचना करनेपर भी जब श्रीव्यास-देवजीको शान्ति नहीं मिली, तब उन्होंने प्रेमावतार भगवद्भक्त-विरोमणि देवर्षि नारदजीके उपदेशसे अन्तमें श्रीमद्भागवतकी रचना की, जिससे उन्हें शान्ति प्राप्त हुई। श्रीमद्भागवत स्कन्द, पद्म आदि पुराणोंसे छोटा होनेपर भी वस्तुतः अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है। कुछ अनुभवी महानुभावोंके मतमें तो श्रीमङ्गागवत महापुराण वेदोंकी समता रखनेवाला है और भगवान्को अत्यन्त ही प्रिय है। इसमें ज्ञान, मिक्त, कर्म, योग आदिके साथ ही भगवान्के विचित्र चरित्रोंका ऐसा सुन्दर वर्णन है कि जिसको पढ़ते-पढ़ते मनुष्य आनन्द-सागरमें डूवने लगता है। विद्वानों-की बुद्धिकी परीक्षा भी अन्य ग्रन्थोंमें न होकर इसीमें होती है, इसीसे 'विद्यावतां भागवते परीक्षा' प्रसिद्ध है। वैष्णव-आचार्यी-ने तो वेद, गीता और ब्रह्मसूत्रकी प्रस्थानत्रयीके साथ भागवतको जोड़कर उसको 'प्रस्थानचतुष्ट्य' बना दिया है। उनके मतमें भागवतके विना प्रस्थानत्रयी अपूर्ण है। श्रीमद्भागवतमें कुल बारह स्कन्ध हैं, बारहों ही रससे पूर्ण हैं। जिनमें दशम और एकादश तो सर्वोपरि हैं। दशममें पूर्णपुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्णकी मधुर लीलाओंका वर्णन है और एकाद्दामें उनके परमानन्द और परम शान्ति प्रदान करनेवाले उपदेशोंका। जिस प्रकार गीतामें भगवान्ते भक्तश्रेष्ठ सखा अर्जुनकी भिक्तपर रीझकर उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया है, इसी प्रकार एकादशमें भक्तप्रवर सखा उद्धवको उन्होंने विस्तारपूर्वक विविध उपदेश दिये हैं। एकादश स्कन्धके कुल ३१ अध्यायोंमें—अध्याय ७ से लेकर २९ तक पूरे तेईस अध्यायोंमें केवल श्रीकृष्ण-उद्धव-संवाद ही है। इसको 'उद्धव-गीता' कहा जाता है। इसके सिवा श्रीवासुदेव-नारद-संवादमें राजा निमि और नौ योगेश्वरोंका भी वड़ा ही उपदेशपूर्ण संवाद है। एकादश स्कन्धके उपदेशोंकी वर्णन-शैली बड़ी ही सुगम, सुवोध और हदयग्राही है। अवधूतके चौवीस गुरुओंका इतिहास इसीमें है। इस स्कन्धके उपदेशोंमेंसे कुछको भी कार्यान्वित कर लेनेसे मनुष्य-जीवन सहज ही सफल हो सकता है। इसीसे महातमाओंने इसको 'मुक्ति-स्कन्ध' भी कहा है।

हिन्दी भाषानुवादसहित एकादश स्कन्धके दो संस्करण पहले प्रकाशित हो चुके हैं। पर इधर बहुत दिनोंसे यह पुस्तक अप्राप्य थी। अब भगवत्कृपासे इसका यह तीसरा संस्करण स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजीके द्वारा की हुई हिन्दी टीकासहित प्रकाशित किया जा रहा है। कल्याणकामी पाठक-पाठिकागण इसको पढ़ें, मनन करें और इसके दिव्य उपदेशोंको जीवनमें उतारकर यथार्थ लाभ उठावें, यह विनीत निवेदन है।

हनुमानप्रसाद पोदार

#### श्रीहरि:

# विषय-सूची

| अध्याय                                     | विषय                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्लोक-स | तंख्या | पृष्ठ-संख्या |  |  |  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------|--|--|--|
| १ –यहवं                                    | शको ऋषियोंका शाप ''                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 28     | 9            |  |  |  |
|                                            | वजीके पास श्रीनारदजीक              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |              |  |  |  |
| •                                          | जनक तथा नौ योगीश्वरींव             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | чч     | 90           |  |  |  |
|                                            | , मायासे पार होनेके उपा            | The state of the s |         |        |              |  |  |  |
|                                            | गिका निरूपण                        | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | uu     | २९           |  |  |  |
|                                            | गानुके अवतारोंका वर्णन             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••     | २३     | ५०           |  |  |  |
| ५-अक्तिहीन पुरुषोंकी गति और अगवान्की पूजा- |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |              |  |  |  |
|                                            | का वर्णन                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 45     | 60           |  |  |  |
| ६-देवत                                     | ाओंकी <mark>अगवान्से</mark> स्वधार | म सिधारनेके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | लिये    |        |              |  |  |  |
|                                            | ना तथा वादवोंको प्रभास             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |              |  |  |  |
| करते                                       | देखकर उद्धवका भगवा                 | न्के पास अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ाना     | 40     | 96           |  |  |  |
| ७-अवध                                      | र्तोपाख्यान-पृथ्वीसे लेक           | र कबूतरतक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | आठ      |        |              |  |  |  |
| गुरुअ                                      | ोंकी कथा                           | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | ७४     | ९५           |  |  |  |
| ८-अवधृतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नौ   |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |              |  |  |  |
| गुरु                                       | रोंकी कथा                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 88     | 338          |  |  |  |
| ९–अवध                                      | रूतोपाख्यान-कुररसे लेक             | र भृंगीतक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | सात     |        |              |  |  |  |
| गुरु                                       | रोंकी कथा                          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | इइ     | 133          |  |  |  |
| १०-लौवि                                    | कंक तथा पारलौकिक भो                | गोंकी असार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ताका    |        |              |  |  |  |
| निरू                                       |                                    | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | ३७     | 188          |  |  |  |
|                                            | मुक्त और भक्तजनोंके ल              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 88     | १५६          |  |  |  |
| १२-सत्सङ्गकी महिमा और कर्म तथा कर्मत्याग-  |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |              |  |  |  |
| की वि                                      | वेधि                               | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••     | 58     | 909          |  |  |  |

| अध्याय                               | विषय                   |               | श्लोक-संख्य | ा पृष्ठ-संख्या |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------------|----------------|--|--|--|--|
| १३-हंसरु                             | पसे सनकादिको दिये      | हुए उपदेशक    | वर्णन ४     | 8 989          |  |  |  |  |
| १४—अक्ति                             | योगकी महिमा तथा        | ध्यान-विधिक   | वर्णन ४     | १ १९५          |  |  |  |  |
| १५—भिन्न-                            | भिन्न सिद्धियोंके नाम  | और लक्षण      | ३१          | 209            |  |  |  |  |
| १६—भगव                               | ान्की विभूतियोंका व    | र्गन          | 8           | 3 299          |  |  |  |  |
| ३ ৩–বর্णাপ্ত                         | ाम-धर्म-निरूपण         |               | 4           | . २३१          |  |  |  |  |
| १८—वानप्र                            | ास्थ और संन्यासीके ध   | र्म           | 8           | : 280          |  |  |  |  |
| १९–भक्ति                             | , ज्ञान और यम-नियम     | दि साधनोंक    | वर्णन ४५    | २६१            |  |  |  |  |
|                                      | योग, कर्मयोग और भ      |               | ٠٠٠ عِر     | २७४            |  |  |  |  |
|                                      | रोष-व्यवस्थाका स्वरूप  |               | 83          |                |  |  |  |  |
| २२-तस्वीं                            | की संख्या और पुरुष-    | प्रकृति-विवेक | ··· ફ       | 300            |  |  |  |  |
| २३-एक                                | तेतिक्षु बाह्मणका इति  | हास           | ६३          | 399            |  |  |  |  |
| २४-सांख्य                            | <b>योग</b>             | •••           | 50          | ३३९            |  |  |  |  |
| २५-तीनों                             | गुणोंकी वृत्तियोंका नि | रूपण          | 3€          | इ४७            |  |  |  |  |
| २६-पुरुर                             | वाकी वैराग्योक्ति      | •••           | ईप          | ३५७            |  |  |  |  |
| २७-क्रिया                            | योगका वर्णन            | •••           | 44          | ३६७            |  |  |  |  |
| २८-परमा                              | र्थ-निरूपण             |               | 88          | ३८२            |  |  |  |  |
| २९-भागवतधर्मोंका निरूपण और उद्भवजीका |                        |               |             |                |  |  |  |  |
| बद्रि                                | काश्रमगमन              |               | 86          | 800            |  |  |  |  |
| ३०-यदुकु                             | लका संहार              | •••           | чо          | 89६            |  |  |  |  |
| ३१-श्रीभर                            | गवान्का स्वधाम-गमन     | •••           | २८          | 830            |  |  |  |  |
| कुल श्लोक-सं० १३६७                   |                        |               |             |                |  |  |  |  |

### श्रीमद्भागवत-महापुराण

सचित्र, सरल हिंदी-न्याख्यासहित

(दो खण्डोंमें)

आकार २२×२९ आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ २०३२, चित्र बहुरंगे २५, खुनहरी १, कपड़ेकी खुन्दर दो जिल्द, मूल्य केवल १५)

## श्रीमद्भागवत-सुधा-सागर

केवल भाषा

पूरे बारहों स्कन्धोंकी सरल हिंदी व्याख्या श्लोकाङ्क सहित

पृष्ठ १०१६, चित्र २५ बहुरंगे, १ सुनहरा, सजिल्द, मूल्य ८॥) मात्र ।

## श्रीमद्भागवत (मूल मोटे अक्षरवाली)

पृष्ठ संख्या ६९२, भगवान् श्रीकृष्णका सुन्दर बहुरंगा चित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ६) मात्र ।

### श्रीमद्भागवत ( मूल गुटका )

पृष्ठ संख्या ७६८, सचित्र, मूल्य ३)

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

### प्रेम-सुधा-सागर

( श्रीमद्भागवतके केवल दशम स्कन्धका भाषानुवाद )

आकार २२×२९ आठपेजी, मोटा कागज, पृष्ठ ३१६, चित्र १ सुनहरा, १४ बहुरंगे, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य ३॥)

### श्रीभागवतामृत (सटीक)

संकलनकर्ता<u>श्रीईश्वरीप्रसादजी</u> गोयनका

आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठ-संख्या ३०४, तिरंगे चित्र ८, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य " १॥।)

व्यवस्थापक-गीताप्रेस, गोरखपुर

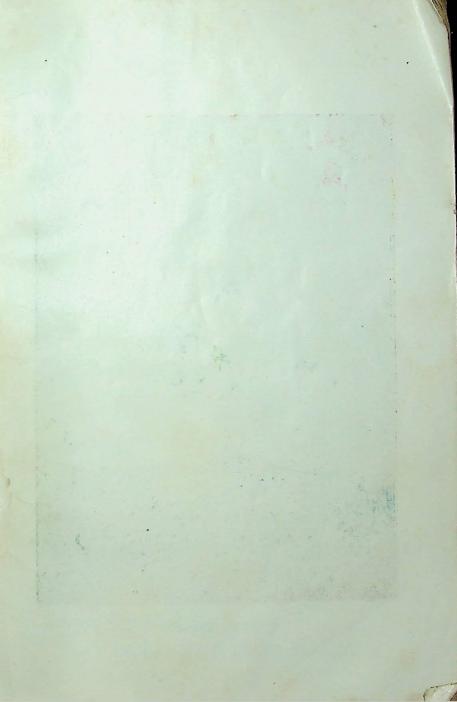

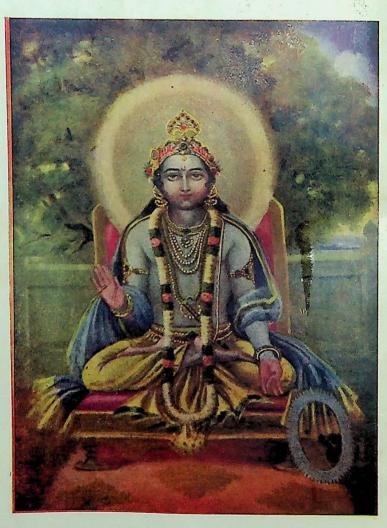

जगहरु श्रीकृष्ण

#### श्रीमद्भागवतान्तर्गत

## एकादशस्कन्धः

अथ प्रथमोऽध्यायः

यदुवंशको ऋषियोंका शाप

श्रीवादरायणिरुवाच

कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः। भुवोऽवतारयद् भारं जविष्ठं जनयन् कलिम्।। १।।

व्यासनन्दन भगवान् श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्णने बलरामजी तथा अन्य यदुवंशियोंके साथ मिलकर बहुत-से दैत्योंका संहार किया तथा कौरव और पाण्डवोंमें भी शीघ्र मार-काट मचानेवाला अत्यन्त प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ १॥

ये कोपिताः सुबहु पाण्डुसुताः सपत्नैर्डुघू तहेलनकचग्रहणादिभिस्तान् ।
कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्
हत्वा नृपान् निरहरत् क्षितिभारमीशः॥२॥

भा० ए० स्क० १-

कौरवोंने कपटपूर्ण ज्एसे, तरह-तरहके अपमानोंसे तथा द्रौपदीके केश खींचने आदि अत्याचारोंसे पाण्डवोंको अत्यन्त क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पाण्डवोंको निमित्त बनाकर भगवान् श्रीकृष्ण-ने दोनों पक्षोंमें एकत्र हुए राजाओंको मरवा डाळा और इस प्रकार पृथ्वीका भार हल्का कर दिया। २॥

> भूभारराजपृतना यदुभिर्निरस्य गुप्तैः स्वबाहुभिरचिन्तयदग्रमेयः । मन्येऽवनेनेनु गतोऽप्यगतं हि भारं यद् यादवं कुलमहो अविषद्यमास्ते ॥ ३॥

अपने बाहुबलसे सुरक्षित यदुवंशियोंके द्वारा पृथ्वीके भार— राजा और उनकी सेनाका विनाश करके, प्रमाणोंके द्वारा ज्ञानके विषय न होनेवाले भगवान् श्रीकृष्णने विचार किया कि लोकदृष्टि-से पृथ्वीका भार दूर हो जानेपर भी वस्तुतः मेरी दृष्टिसे अभीतक दूर नहीं हुआ; क्योंकि जिसपर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता, वह यदुवंश अभी पृथ्वीपर विद्यमान है ॥ ३॥

नैवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत् कथंचिनमत्संश्रयस्य विभवोत्महनस्य नित्यम् ।
अन्तःकिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्बस्य विह्निमव शान्तिमुपैमि धाम ॥ ४॥

यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभवके कारण उच्छृङ्खल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदिसे भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती । बाँसके वनमें परस्पर संघर्षसे उत्पन्न अग्निके समान इस यदुवंशमें भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शान्ति प्राप्त कर सक्रूँगा और इसके बाद अपने धाममें जाऊँगा ॥ ४॥

एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कलप ईश्वरः। शापव्याजेन विप्राणां संजहे स्वकुलं विश्वः॥ ५॥

राजन् ! भगवान् सर्वशक्तिमान् और सत्यसङ्गल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मनमें निश्चय करके ब्राह्मणोंके शापके बहाने अपने ही वंशका संहार कर डाठा, सबको समेटकर अपने धाममें ले गये॥ ५॥

स्वमूत्यी लोकलावण्यनिर्मुक्त्या लोचनं चृणाम् । गीर्भिस्ताः सारतां चित्तं पदैस्तानीक्षतां क्रियाः ॥६ ॥ आच्छिद्य कीर्तिं सुश्लोकां वितत्य द्यञ्जसा नु कौ । तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात् स्वं पदमीक्षरः ॥ ७॥

परीक्षित् ! भगवान् की वह मूर्ति त्रिलोकीके सौन्दर्यका तिरस्कार करनेवाली थी । उन्होंने अपनी सौन्दर्य माधुरीसे सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिये थे । उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिञ्यातिदिञ्य थे । उनके द्वारा उन्हें स्मरण करनेवालोंके चित्त उन्होंने लीन लिये थे । उनके चरण-कमल त्रिलोक-सुन्दर थे । जिसने उनके एक चरणचिह्नका भी दर्शन कर लिया, उसकी वहिर्मुखता दूर भाग गयी, वह कर्मप्रपञ्चसे ऊरर उन्होंकी सेवामें लग गया । उन्होंने अनायास ही पृथ्वीमें अपनी कीर्तिका विस्तार कर दिया, जिसका बड़े-बड़े सुकवियोंने

प्रथम अध्याय

बड़ी ही सुन्दर भाषामें वर्णन किया है। वह इसिलये कि मेरे चले जानेके बाद लोग मेरी इस कीर्तिका गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञानरूप अन्धकारसे सुगमतया पार हो जायँगे। इसके बाद पर्मैश्वर्यशाली भगवान् श्रीकृष्णने अपने धामको प्रयाण किया॥ ६-७॥

#### राजोवाच

ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम् । विप्रशापः कथमभृद् वृष्णीनां कृष्णचेतसाम् ॥ ८॥

राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! यदुवंशी बड़े ब्राह्मणभक्त थे । उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुळवृद्धोंकी नित्य-निरन्तर सेवा करनेवाले थे । सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णमें लगा रहता था; फिर उनसे ब्राह्मणोंका अपराध कैसे बन गया ? और क्यों ब्राह्मणोंने उन्हें शाप दिया ? ।। ८ ।।

यिनिमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम । कथमेकात्मनां भेद एतत् सर्व वदस्य मे ॥ ९ ॥ भगवान्के परमप्रेमी विप्रवर ! उस शापका कारण क्या या तथा क्या स्वरूप था ? समस्त यदुवंशियोंके आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान् श्रीकृष्ण ही थे; फिर उनमें फूट कैसे हुई ? दूसरी दृष्टिसे देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे, फिर उनको ऐसी भेददृष्टि कैसे हुई ? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइये॥ ९॥

श्रीशुकै उवाच

विश्रद् वपुः सकलसुन्दरसिनवेशं कर्माचरन् सुवि सुमङ्गलमाप्तकामः। आस्याय धाम रममाण उदारकीर्तिः संदर्तुमैच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः॥१०॥

श्रीद्युकदेवजीने कहा - भगवान् श्रीकृष्णने वह श्रीर धारण करके जिसमें सम्पूर्ण सुन्दर पदार्थोंका संनिवेश था (नेत्रोंमें मृगनयन, कन्वोंमें सिंहरूकन्ध, करोंमें करि-कर, चरणोंमें कमछ आदिका विन्यासाथा।) पृथ्वीमें मङ्गलमय कल्याणकारी कर्मोंका आचरण किया। वे पूर्णकाम प्रभु द्वारकाधाममें रहकर क्रीडा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्तिकी स्थापना की। (जा कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तकका दान कर सके वह उदार है) अन्तमें श्रीहरिने अपने कुळके संहार — उपसंहारकी इच्छा की; क्योंकि अब पृथ्वीका भार उतरनेमें इतना ही कार्य शेप रह गया था।। १०॥

कर्माण पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि
गायञ्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा ।
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे
पिण्डारकं समगमन सुनयो निसृष्टाः ॥११॥
विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः ।
कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः ॥१२॥
भगवान् श्रीकृष्णने ऐसे परम मङ्गलमय और पुण्य-प्रापक कर्म

१. श्रीबादरायणिरुवाच ।

किये, जिनका गान करनेवाले लोगोंके सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं । अब भगवान् श्रीकृष्ण महाराज उप्रसेनकी राजधानी द्वारकापुरीमें वसुदेवजीके घर यादबोंका संहार करनेके लिये कालक्ष्पसे ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके बिदा कर देनेपर—विश्वामित्र, असित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अङ्गिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वसिष्ठ और नारद आदि बड़े-बड़े ऋषि द्वारकाके पास ही पिण्डारकक्षेत्रमें जाकर निवास करने लगे थे।। ११-१२।।

> क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य कुमारा यदुनन्दनाः । उपसंगृह्य पप्रच्छुरविनीता विनीतवत् ॥१३॥

एक दिन यदुवंशके कुछ उद्दंण्ड कुमार खेळते-खेळते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम करके प्रश्न किया ॥ १३॥

ते वेषयित्वा स्त्रीवेषैः साम्बं जाम्बवतीस्त्रम् । एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वतन्यसितेक्षणा ॥१४॥ प्रष्टुं विरुज्जती साक्षात् प्रबृतामोघदर्शनाः । प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंखित् सञ्जनियष्यति ॥१५॥

वे जाम्बवतीनन्दन साम्बको स्त्रीके वेषमें सजाकर ले गये और कहने लगे, 'ब्राह्मणो ! यह कजरारी आँखोंवाली सुन्दरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है। परंतु खयं पूछनेमें सकुचाती है। आपलोगोंका ज्ञान अमोध—अबाध है, आप सर्वज्ञ है। इसे पुत्रकी वड़ी लालसा है और अब प्रसवका समय निकट

आ गया है । आपलोग बताइये, यह कन्या जनेगी <mark>या</mark> पुत्र ?'।। १४-१५॥

एवं प्रलब्धा मुनयस्तान्चः कुपिता नृप ।
जनिषयित वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम् ॥१६॥
परीक्षित् ! जब उन कुमारोंने इस प्रकार उन ऋषि-मुनियोंको
धोखा देना चाहा, तब वे भगवत्प्रेरणासे क्रोधित हो उठे । उन्होंने
कहा—'मूर्खों ! यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी, जो तुम्हारे
कुलका नाश करनेवाला होगा ॥ १६॥

तच्छुत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता विमुच्य सहसोदरम् । साम्बस्य दहगुस्तस्मिन् मुसलं खेल्वयस्मयम् ॥१०॥ मुनियोंकी यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गये। उन्होंने तुरंत साम्बका पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक छोहेका म्सल मिला॥ १७॥

किं कृतं मन्द्भाग्येनीः किं विदिष्यन्ति नो जनाः । इति विह्वितिता गेहानादाय मुसलं ययुः ॥१८॥ अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे—'हम बड़े अभागे हैं । देखो, हमलोगोंने यह क्या अनर्थ कर डाला ? अब लोग हमें क्या कहेंगे ?' इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गये तथा मूसल लेकर अपने निवासस्थानमें गये ॥ १८॥

र्तचोपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः। राज्ञ आवेदयाश्चकुः सर्वयादवसन्निधौ ॥१९॥

<sup>.</sup> खल्वयोमयम् । २. तं चोपनीय ।

उस समय उनके च्रेहरे फीके पड़ गये थे। मुख कुम्हला गये थे। उन्होंने भरी सभामें सब यादवोंके सामने ले जाकर वह म्सल रख दिया और राजा उग्रसेनसे सारी घटना कह धुनायी।। १९॥

श्रुत्वामोघं विष्रशापं दृष्ट्वा च ग्रुसलं नृप । विस्मिता भयसन्त्रस्ता वभूबुद्वारकोकसः ॥२०॥ राजन् ! जब सब लोगोंने ब्राह्मणोंके शापकी बात सुनी और अपनी आँखोंसे उस मूसलको देखा, तब सब-के-सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गये; क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणोंका शाप कभी झुठा नहीं होता॥ २०॥

तैच्चूर्णियत्वा मुसलं यदुराजः स आहुकः।
समुद्रसिलले प्राप्यछोहं चाप्यावशेषितम्।। २१।।
यदुराज उप्रसेनने उस मूसलको चूरा-चूरा करा डाला और
उस चूरे तथा लोहेके बचे हुए छोटे टुकड़ेको समुद्रमें फेंकवा दिया।
(इसके सम्बन्धमें उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णसे कोई सलाह न ली;
ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी )॥ २१॥

कश्चिन्मत्स्योऽग्रसील्लोहं चूर्णानि तरलैस्ततः। उद्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किलैरकाः॥२२॥

परीक्षित् ! उस छोहेके टुकड़ेको एक मछछी निगल गयी और चूरा तरङ्गोंके साथ बह-बहकर समुद्रके किनारे आ छगा । वह थोड़े दिनोंमें एरक (बिना गाँठकी एक घास ) के रूपमें उग आया ॥ २२ ॥

१. तं चूर्णयित्वा।

मत्स्यो गृहीतो मत्स्यमैजिलिनान्यैः सहार्णवे । तस्योदरगतं लोहं स शल्ये छुन्धकोऽकरोत् ॥ २३ ॥ मछली मारनेवाले मछुओंने समुद्रमें दूसरी मछिलियोंके साथ उस मछलीको भी पकड़ लिया । उसके पेटमें जो लोहेका टुकड़ा था, उसको जरा नामक न्याधने अपने बाणके नोकमें लगा लिया ॥ २३ ॥

भगवाञ्ज्ञातसर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा। कर्तु नैच्छद्विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत॥ २४॥ भगवान् सब कुछ जानते थे। वे इस शापको उल्ट भी सकते थे। फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल-रूपधारी प्रभुने ब्राह्मणोंके शापका अनुमोदन ही किया॥ २४॥



इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥



### अथ द्वितीयोऽध्यायः

वसुदेवजीके पास श्रीनारदजीका आना और उन्हें राजा जनक तथा नौ योगीश्वरोंका संवाद सुनाना

श्रीशुक उवाच

गोविन्दभुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरूद्रह । अवात्सीन्नारदोऽभीक्ष्णं कृष्णोपासन्लालसः ॥ १ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं —कुरुनन्दन ! देवर्षि नारदके मनमें भगवान् श्रीकृष्णकी संनिधिमें रहनेकी बड़ी ठाळसा थी । इसिल्ये वे श्रीकृष्णके निज बाहुओंसे सुरक्षित द्वारकामें — जहाँ दक्ष आदिके शापका कोई भय नहीं था, विदा कर देनेपर भी पुन:-पुन: आकर प्राय: रहा ही करते थे ॥ १॥

को नु राजिनिन्द्रियवान् मुकुन्दचरणाम्बुजम् । न भजेत् सर्वतोमृत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥ २ ॥

राजन् ! ऐसा कौन प्राणी है, जिसे इन्द्रियाँ तो प्राप्त हों और वह भगवान्के ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवताओंके भी उपास्य चरणकमलोंकी दिव्य गन्ध, मधुर मकरन्द रस, अलौकिक रूपमाधुरी, सुकुमार स्पर्श और मङ्गलमय ध्वनिका सेवन करना न चाहे? क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओरसे मृत्युसे ही धिरा हुआ है ॥२॥

> तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् । अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमत्रवीत् ॥ ३ ॥ एक दिनकी बात है, देवर्षि नारद वसुदेवजीके यहाँ पधारे ।

वसुदेवजीने उनका अभिवादन किया तथा आरामसे बैठ जानेपर विधिपूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही ॥ ३॥

#### वंसुदेव उवाच

भगवन् भवतो यात्रा खस्तये सर्वदेहिनाम् । कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमश्लोकवर्त्मनाम् ॥ ४ ॥

वसुदेवजीने कहा—संसारमें माता-पिताका आगमन पुत्रोंके लिये और भगवान्की ओर अग्रसर होनेवाले साधु-संतोंका पदार्पण प्रपञ्चमें उलझे हुए दीन-दुखियोंके लिये बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मङ्गलमय होता है। परंतु भगवन् ! आप तो खयं भगवन्मय, भगवत्स्वरूप हैं। आपका चलना-फिरना तो समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये ही होता है। १।

भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च ।
सुखायेव हि साधूनां त्वादृशामच्युतात्मनाम् ।। ५ ।।
देवताओंकं चरित्र भी कभी प्राणियोंके लिये दुःखके हेतु, तो
कभी सुखके हेतु बन जाते हैं। परंतु जो आप-जैसे भगवत्प्रेमी पुरुष
हैं—जिनका हृदय, प्राण, जीवन, सब कुछ भगवन्मय हो गया
है—उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियोंके कल्याणके लिये
ही होती है।। ५।।

भजन्ति ये यथा देवीन् देवा अपि तथैंव तान् । छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः॥ ६॥

१. प्राचीन प्रतिमें 'वसुदेव उवाच' नहीं है। २. देवांस्तांस्तथैव विमत्सराः ।

जो लोग देवताओंका जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परहाईके समान ठीक उसी रीतिसे भजन करनेवालोंको फल देते हैं; क्योंकि देवता कर्मके मन्त्री हैं, अधीन हैं । परंतु सत्पुरुष दीन-वस्तल होते हैं अर्थात् जो सांसारिक सम्पत्ति एवं साधनसे भी हीन हैं, उन्हें अपनाते हैं ॥ ६॥

ब्रह्मंस्तथापि पृच्छामो धर्मान् मागवतांस्तव।
याञ्छुत्वा श्रद्धया मत्यों मुच्यते सर्वतो भयात्।। ७ ॥
ब्रह्मन् ! (यद्यपि हम आपके ग्रुभागमन और श्रुभ दर्शनसे
ही कृतकृत्य हो गये हैं ) तथापि आपसे उन धर्मोंके—साधनोंके
सम्बन्धमें प्रश्न कर रहे हैं, जिनको मनुष्य श्रद्धासे सुन भर ले तो
इस सब ओरसे भयदायक संसारसे मुक्त हो जाय॥ ७॥

अहं किल पुरानन्तं प्रजार्थो भ्रुवि मुक्तिदम् । अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥ ८ ॥ पहले जन्ममें मैंने मुक्ति देनेवाले भगवान्की आराधना तो की थी, परंतु इसिल्ये नहीं कि मुझे मुक्ति मिले । मेरी आराधनाका उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्ररूपमें प्राप्त हों । उस समय मैं भगवान्की लीलासे मुग्ध हो रहा था ॥ ८ ॥

> यथा विचित्रन्यसनाद् भवद्भिर्विश्वतो भयात् । मुच्येम ह्यञ्जसैवाद्धा तथा नः शाधि सुत्रत ॥ ९ ॥

सुत्रत ! अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं इस जन्म-मृत्युरूप भयावह संसारसे—जिसमें दुःख भी सुखका विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं — अनायास ही पार हो जाऊँ ॥ ९ ॥

#### श्रीशुक उवाच

राजन्नेवं कृतप्रश्नो वसुदेवेन धीमता।
प्रीतस्तमाह देविर्विहरेः संस्मारितो गुणैः॥१०॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—राजन् ! बुद्धिमान् वसुदेवजीने
भगवान्के खरूप और गुण आदिके श्रवणके अभिप्रायसे ही यह प्रश्न
किया था। देविष नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान्के अचिन्त्य
अनन्त कल्याणमय गुणोंके स्मरणमें तन्मय हो गये और प्रेम एवं
आनन्दमें भरकर वसुदेवजीसे बोले॥ १०॥

#### नारद उवाच

सम्यगेतद् व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । यत्पृच्छसे भागवतान् धर्मास्त्वं विश्वभावनान् ॥ ११ ॥

नारदर्जीने कहा—यदुवंशिशोमणे ! तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि यह भागवत धर्मके सम्बन्धमें है, जो सारे विश्वको जीवन-दान देनेवाला है, पवित्र करनेवाला है ॥११॥

श्रुतोऽनुपठितो ध्यात आह्तो वानुमोदितः । सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्वहोऽपि हि ॥ १२ ॥

वसुदेवजी ! यह भागवत-धर्म एक ऐसी वस्तु है, जिसे कार्नों-से सुनने, वाणीसे उच्चारण करने, चित्तसे स्मरण करने, हृदयसे स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करनेसे ही मनुष्य उसी क्षण पित्र हो जाता है—चाहे वह सारे संसारका द्रोही ही क्यों न हो ॥ १२॥

त्थया परमकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः।
स्मारितो मगवानद्य देवो नारायणो मम।।१३।।
जिनके गुण, छीछा और नाम आदिका श्रवण तथा
कीर्तन पतितोंको भी पावन करनेवाछा है, उन्हीं परम कल्याण-स्वरूप मेरे आराध्यदेव भगवान् नारायणका तुमने आज मुझे समरण कराया है ॥ १३॥

अत्राप्युदाहरन्तीमिमितिहासं पुरातनम् । आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥१४॥ वस्रुदेवजी ! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है, इसके सम्बन्धमें संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास है—ऋषभके पुत्र नौ योगीश्वरों और महात्मा विदेहका शुभ संवाद ॥ १४ ॥

प्रियव्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्भुवस्य यः। तस्याग्रीश्रस्ततो नाभिऋष्यभस्तत्सुतः स्मृतः॥१५॥ तुम जानते ही हो कि स्वायम्भुव मनुके एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत । प्रियव्रतके आग्नीध्र, आग्नीध्रके नामि और नाभिके पुत्र हुए ऋषभ ॥ १५॥

तमाहुर्वासुदेवांशं मोक्षधमीविवक्षया। अवतीर्णं सुतशतं तस्यासीह्रह्मपारगम्।।१६॥ शास्त्रोंने उन्हें भगवान् वासुदेवका अंश कहा है। मोक्षधर्मका उपदेश करनेके छिये उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके सौ पुत्र थे और सब-के-सब वेदोंके पारदर्शा विद्वान् थें।। १६॥

तेषां वे भरतो ज्येष्ठो नारायणपरायणः । विख्यातं वर्षमेतद् यन्नाम्ना भारतमद्भुतम् ॥१७॥

उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत । वे भगवान् नारायणके परम प्रेमी भक्त थे । उन्हींके नामसे यह भूमिखण्ड, जो पहले अजनाभवर्ष कहलाता था, 'भारतवर्ष कहलाया । यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है ॥ १७॥

स श्रुक्तभोगां त्यक्त्वेमां निर्गतस्तपसा हरिम् । उपासीनस्तत्पदवीं लेभे वे जन्मभिस्त्रिभिः॥१८॥

राजर्षि भरतने सारी पृथ्वीका राज्य-भोग किया, परंतु अन्तमें इसे छोड़कर वनमें चले गये। वहाँ उन्होंने तपस्याके द्वारा भगवान्की उपासना की और तीन जन्मोंमें वे भगवान्को प्राप्त हुए ॥ १८ ॥

तेषां नव नवद्वीपपतयोऽस्य समन्ततः। कर्मतन्त्रप्रणेतार एकाञ्चीतिर्द्विजातयः॥१९॥

भगवान् ऋषभदेवजीके शेष निन्यानवे पुत्रोंमें नौ पुत्र तो इस भारतवर्षके सब ओर स्थित नौ द्वीपोंके अधिपति हुए और इक्यासी पुत्र कर्मकाण्डके रचियता ब्राह्मण हो गये ॥ १९॥

> नवाभवन् महाभागा मुनयो द्यर्थशंसिनः । श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः ॥२०॥

कविर्हरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः। आविर्होत्रोऽथ द्विमलश्रमसः करभाजनः॥२१॥

रोष नौ संन्यासी हो गये। वे बड़े ही भाग्यवान् थे। उन्होंने आत्मविद्याके सम्पादनमें बड़ा परिश्रम किया था और वास्तवमें वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्रायः दिगम्बर ही रहते थे और अधिकारियोंको परमार्थ-वस्तुका उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे—किव, हिर, अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपल्लायन, आविहोंत्र, द्रुमिल, चमस और करमाजन।। २०-२१॥

त एते भगवद्रृपं विश्वं सदसदात्मकम् । आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन् महीम् ॥२२॥ वे इस कार्य-कारण और व्यक्त-अव्यक्त भगवद्रूप जगत्को अपने आत्मासे अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वीपर खच्छन्द विचरण करते थे ॥ २२ ॥

> अव्याहतेष्टगतयः सुरसिद्धसाध्य-गन्धर्वयक्षनरिकन्नरनागलोकान् । मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारणभूतनाथ-विद्याधरद्विजगवां भ्रवनानि कामम् ॥२३॥

उनके लिये कहीं भी रोक-टोक न थी। वे जहाँ चाहते, चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गन्धर्य, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागोंके लोकोंमें तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओंके स्थानोंमें वे खच्छन्द विचरते थे। वसुदेवजी! वे सब-के-सब जीवन्मुक्त थे॥ २३॥ त एकदा निमेः सत्रमुपजग्मुर्यदच्छया। वितायमानमृषिभिरजनामे महात्मनः॥२४॥

एक बारकी बात है, इस अजनाभ (भारत) वर्षमें विदेहराज महात्मा निमि बड़े-बड़े ऋषियोंके द्वारा एक महान् यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नौ योगीश्वर खच्छन्द विचरण करते हुए उनके यज्ञमें जा पहुँचे॥ २४॥

तान् दृष्ट्या सूर्यसंकाञ्चान् सहाभागवतान् नृपः । यजमानोऽग्नयो विष्ठाः सर्व एवोपतस्थिरे ॥२५॥ वसुदेवजी ! वे योगीश्वर भगवान्के परम प्रेमी भक्त और सूर्यके समान तेजस्वी थे । उन्हें देखकर राजा निमि, आह्वनीय आदि मूर्तिमान् अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब-के-सब उनके स्वागतमें खड़े हो गये ॥ २५॥

विदेहस्तानिभिन्नेत्य नारायणपरायणान् । न्रीतः संपूजयाश्चके आसनस्यान् यथाहेतः ॥२६॥ विदेहराज निमिने उन्हें भगवान्के परम प्रेमी भक्त जानकर यथायोग्य आसनोंपर बैठाया और प्रेम तथा आनन्दसे भरकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की ॥ २६॥

तान् रोचमानान् स्वरुचा ब्रह्मपुत्रोपमान् नव ।
पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥२७॥
वे नवों योगीश्वर अपने अंगोंकी कान्तिसे इस प्रकार चमक रहे
थे, मानो साक्षात् ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों ! राजा

१. वपुषा।

भा० ए० स्क० २-

निमिने विनयसे झुककर परम प्रेमके साथ उनसे प्रश्न किया ॥२०॥

#### विदेह उवाच

मन्ये भगवतः साक्षात्पार्षदान् वो मधुद्धिषः । विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि ॥२८॥

विदेहराज निभिने कहा — भगवन् ! मैं ऐसा समझता हूँ कि आपलोग मधुसूदन भगवान्के पार्षद ही हैं; क्योंकि भगवान्के पार्षद संसारी प्राणियोंको पवित्र करनेके लिये विचरण किया करते हैं ॥ २८॥

दुर्लमो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गरः । तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठित्रयदर्शनम् ॥२९॥

जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्गर है। इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवान्के प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनोंका, संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है॥ २९॥

> अत आत्यन्तिकं क्षेमं पृच्छामो भवतोऽनघाः। संसारेऽस्मिन्क्षणार्घोऽपि सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्।।३०॥

इसिल्ये त्रिलोकपावन महात्माओ ! हम आपलोगोंसे यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याणका खरूप क्या है ? और उसका साधन क्या है ? इस संसारमें आधे क्षणका सत्सङ्ग भी मनुष्योंके लिये परम निधि है ॥ ३०॥ धर्मान् भागवतान् ब्र्त यदि नः श्रुतये क्षमम् । यैः प्रसन्धः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥३१॥ योगीश्वरो ! यदि हम सुननेके अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत-धर्मोंका उपदेश कीजिये; क्योंकि उनसे जन्मादि विकारसे रहित, एकरस भगवान् श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मोंका पालन करनेवाले शरणागत भक्तोंको अपने-आप तकका दान कर डालते हैं ॥ ३१॥

श्रीनारद उवाच

एवं ते निमिना पृष्टा वसुदेव महत्तमाः।
प्रतिपूज्याञ्चवन् प्रीत्या ससदस्यित्वजं नृपम्।।३२॥
देविषं नारदजीने कहा—वसुदेवजी! जब राजा निमिने उन
भगवत्य्रेमी संतोंसे यह प्रश्न किया, तब उन छोगोंने बड़े प्रेमसे
उनका और उनके प्रश्नका सम्मान किया और सदस्य तथा
ऋिवजोंके साथ बैठे हुए राजा निमिसे बोले।।३२॥

कविरुवाच

मन्येऽकुतश्चिद्धयमच्युतस्य

पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम्।

उद्विमबुद्धेरसदात्मभावा-

द्विश्वात्मना यत्र निवर्तते भीः ॥३३॥

पहले उन नौ योगीश्वरोंभेंसे कविजीने कहा—राजन् ! भक्तजनोंके हृदयसे कभी दूर न होनेवाले अच्युत भगवान्के चरणोंकी नित्य निरन्तर उपासना ही इस संसारमें परम कल्याण—

१. प्रपन्नाय भगवान्।

आत्यन्तिक क्षेम है और सर्वथा भयशून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है । देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत् पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जानेके कारण जिन छोगोंकी चित्तवृत्ति उद्धिग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासनाका अनुष्टान करनेपर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है ॥ ३३॥

ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये। अद्धः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान् ॥३४॥ भगवान्ने भोले-भाले अज्ञानी पुरुषोंको भी सुगमतासे साक्षात् अपनी प्राप्तिके लिये जो उपाय स्वयं श्रीमुखसे बतलाये हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो ॥ ३४॥

यानास्थाय नरो राजन् न प्रमाद्येत किहिंचित् । धावन् निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह ॥३५॥ राजन् ! इन भागवतधमोंका अवलम्बन करके मनुष्य कभी विद्नोंसे पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़नेपर भी अर्थात् विधि-विधानमें त्रुटि हो जानेपर भी न तो मार्गसे स्खलित ही होता है और न तो पतित—फलसे विश्वत ही होता है ॥३५॥

कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वी
बुद्धचात्मना वानुसृतस्वभावात्।
करोति यद्यत्सकलं परस्मै
नारायणायेति समर्पयेत्तत्।।३६॥
(भागवतधर्मका पालन करनेवालेके लिये यह नियम नहीं है
कि वह एक विशेष प्रकारका कर्म ही करे।) वह शरीरसे,

१. 細 1

वाणीसे, सनसे, इन्द्रियोंसे, बुद्धिसे, अहङ्कारसे, अनेक जन्मों अथवा एक जन्मकी आदतोंसे खभाववश जो-जो करे, वह सब परमपुरुष भगवान् नारायणके लिये ही है—इस भावसे उन्हें समर्पण कर दे। (यही सरल-से-सरल, सीधा-सा भागवतधर्म है) ॥ ३६॥

भयं दितीयाभिनिवेशतः स्था-दीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः। तन्माययातो बुध आभजेत्तं भक्त्येकयेशं गुरुदेवतात्मा।।३७॥

ईश्वरसे विमुख पुरुषको उनकी मायासे अपने खरूपकी विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृतिसे ही 'मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ,' इस प्रकारका भ्रम—विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तुमें अभिनिवेश, तन्मयता होनेके कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसिल्ये अपने गुरुको ही आराध्यदेव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्तिके द्वारा उस ईश्वरका भजन करना चाहिये॥ ३७॥

अविद्यमानोऽप्यवभाति हि द्वयो
ध्यातुर्धिया स्वप्नमनोरथौ यथा।
तत्कर्म संकल्पविकल्पकं मनो
बुधो निरुन्ध्याद्भयं ततः स्यात्।।३८॥
राजन्! सच पूछो तो भगवान्के अतिरिक्त, आत्माके अतिरिक्त

और कोई वस्तु है ही नहीं । परंतु न होनेपर भी इसकी प्रतीति इसका चिन्तन करनेवालेको उसके चिन्तनके कारण, उधर मन लगनेके कारण ही होती है—जैसे खप्नके समय खप्नद्रष्टाकी कल्पनासे अथवा जाप्रत्-अवस्थामें नाना प्रकारके मनोरथोंसे एक विलक्षण ही सृष्टि दीखने लगती है। इसिल्ये विचारवान् पुरुषको चाहिये कि सांसारिक कमींके सम्बन्धमें संकल्प-विकल्प करनेवाले मनको रोक दे—कैद कर ले। बस, ऐसा करते ही उसे अभय-पदकी, परमात्माकी प्राप्ति हो जायगी।। ३८।।

शृज्वन् सुभद्राणि रथाङ्गपाणे-र्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके। गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलङ्गो विचरेदसङ्गः॥३९॥

संसारमें भगवान्के जन्मकी और छीछाकी बहुत-सी मङ्गलमयी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिये। उन गुणों और छीछाओंका स्मरण दिलानेवाले भगवान्के बहुत-से नाम भी प्रसिद्ध हैं। छाज-संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिये। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थानमें आसिक्त न करके विचरण करते रहना चाहिये।। ३९॥

एवंत्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उचैः। हसत्यथो रोदिति रौति गाय- त्युन्मादवन्नृत्यति लोकबाद्यः॥४०॥

जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत—नियम ले लेता है, उसके हृदय-में अपने परम प्रियतम प्रभुके नाम-कीर्तनसे अनुरागका, प्रेमका अङ्कुर उग आता है । उसका चित्त द्रिवत हो जाता है । अब वह साधारण लोगोंकी स्थितिसे ऊपर उठ जाता है । लोगोंकी मान्यताओं, धारणाओंसे परे हो जाता है । और दम्भसे नहीं, स्वभावसे ही मतवाला-सा होकर कभी खिलखिलाकर हँसने लगता है तो कभी फूट-फूटकर रोने लगता है । कभी ऊँचे खरसे भगवान्को पुकारने लगता है तो कभी मधुर खरसे उनके गुणोंका गान करने लगता है । कभी-कभी जब वह अपने प्रियतमको अपने नेत्रोंके सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझानेके लिये नृत्य भी करने लगता है ॥ ४०॥

> खं वायुमिन सिललं महीं च ज्योतींपि सत्त्वानि दिशो हुमादीन्। सरित्समुद्रांश्व हरेः शरीरं यत्किश्च सृतं प्रणमेदनन्यः॥४१॥

राजन् ! यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह-नक्षत्र, प्राणी, दिशाएँ, वृक्ष-वनस्पति, नदी, समुद्र—सब-के-सब भगवान्के शरीर हैं। सभी रूपोंमें खयं भगवान् प्रकट हैं। ऐसा समझकर वह, जो कोई भी उसके सामने आ जाता है—चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी—उसे अनन्यभावसे भगवद्भावसे प्रणाम करता है॥ ४१॥

भक्तिः परेशानुभवो विरक्तिरन्यत्र चैष त्रिक एककालः।
प्रपद्यमानस्य यथाश्रतः स्युस्तुष्टिः पुष्टिः क्षुद्रपायोऽनुघासम्॥४२॥

जैसे भोजन करनेवालेको प्रत्येक ग्रासके साथ ही तुष्टि ( तृप्ति अथवा सुख ), पृष्टि ( जीवनशक्तिका संचार ) और क्षुधा-निवृत्ति—ये तीनों एक साथ होते जाते हैं; वैसे ही जो मनुष्य भगवान्की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजनके प्रत्येक क्षणमें भगवान्के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रमुके खरूपका अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओंमें वैराग्य—इन तीनोंकी एक साथ ही प्राप्ति होती जाती है ॥ ४२ ॥

इत्यच्युताङ्घि भजतोऽनुवृत्त्या भक्तिविंरक्तिर्भगवत्प्रबोधः । भवन्ति वै भागवतस्य राजं-

स्ततः परां ञान्तिम्रपैति साक्षात् ॥४३॥

राजन् ! इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवान्के चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवान्के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान्के खरूपकी रफ़्तिं—ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह खयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है ॥ ४३॥

### राजोवाच

अथ भागवतं बृत यद्धर्मी यादशो नृणाम् । यथाचरति यद् बृते यैठिंङ्गैर्भगवत्प्रियः ॥४४॥

राजा निमिने पूछा—योगीश्वर ! अब आप कृपा करके भगवद्भक्तका छक्षण वर्णन कीजिये । उसके क्या धर्म हैं ?

चाहिये॥ ४५॥

और कैसा खभाव होता है ? वह मनुष्योंके साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है ? क्या बोछता है ? और किन छक्षणोंके कारण भगवान्का प्यारा होता है ? ॥ ४४॥

### हरिरुवाच

सर्वभृतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥

अव नी योगिश्वरोंमेंसे दूसरे हरिजी वोळे—राजन् !

आत्मखरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मरूपसे—नियन्तारूपसे

स्थित हैं । जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण

भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और

समस्त पदार्थ आत्म-खरूप भगवान्में ही आधेयरूपसे अथवा

अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात् वास्तवमें भगवत्खरूप ही

ईश्वरे तद्धीनेषु वालिशेषु द्विषत्सु च।
प्रेममैत्रीकृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः ॥४६॥
जो भगवान्से प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, दुखी और
अज्ञानियोंपर कृपा तथा भगवान्से द्वेष करनेवालोंकी उपेक्षा करता
है, वह मध्यम कोटिका भागवत है॥ ४६॥

हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्का परमप्रेमी उत्तम भागवत समझना

अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते। न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्पृतः ॥४७॥ और जो भगवान्के अर्चा-विग्रह—मूर्ति आदिकी पूजा तो श्रद्धासे करता है, परंतु भगवान्के भक्तों या दूसरे लोगोंकी विशेष सेवा-ग्रुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणीका भगवद्भक्त है॥ ४७॥

गृहीत्वापीन्द्रियेरथीन् यो न द्वेष्टि न हृष्यति । विष्णोर्मायामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमः ॥४८॥

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका प्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकूल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हिषत नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है ॥ ४८॥

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकुच्छ्रैः ।

संसारधर्मेरविमुह्यमानः

स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः ॥४९॥

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा । ये क्रमशः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके वार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है ॥ ४९ ॥

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतिस सम्भवः। बासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः॥५०॥ जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्गक्त है ॥ ५०॥

> न यस्य जनमकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः। सज्जतेऽस्मिन्नहंभावो देहे वै स हरेः प्रियः॥५१॥

जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है ॥ ५१॥

न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मिन वा मिदा । सर्वभूतसमः शान्तः स वै भागवनोत्तमः॥५२॥

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें 'यह अपना है और यह पराया—'इस प्रकारका मेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समखरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विश्वित न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है। ५२॥

त्रिभुवनिवभवहेतवेऽप्यकुण्ठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृग्यात् ।
न चलति मगवत्पदारविन्दाछ्रविनिमिषार्धमिप यः स वैष्णवाग्र्यः ॥५३॥
राजन् ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तः-

करणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँढ़ते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरणकमलोंसे आघे क्षण, आघे पलके लिये भी जो नहीं हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेवामें ही संलग्न रहता है; यहाँतककी कोई खयं उसे त्रिभुवनकी राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैष्णवोंमें अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है ॥ ५३॥

भगवत उरुविक्रमाङ्घिशाखा-नखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे। हृदि कथम्रुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः॥५४॥

रासलीलाके अवसरपर नृत्य-गितसे भाँति-भाँतिके पाद-विन्यास करनेवाले निखल सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के चरणोंके अङ्गुलि-नखकी मिण-चिन्द्रकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय होनेपर सूर्यका ताप नहीं लगा सकता ॥ ५४॥

विसृजित हृद्यं न यस्य साक्षाद्धिरावशाभिहितोऽप्यघौघनाशः ।
प्रणयरशनया धृताङ्किपदाः
स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५५॥

विवशतासे नामोच्चारण करनेपर भी सम्पूर्ण अव-राशिको नष्ट कर देनेवाले खयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं; क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरण-कमलोंको बाँच रक्खा है, वास्तवमें ऐसा पुरुष ही भगवान्के भक्तोंमें प्रधान है ॥ ५५॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥



# अथ तृतीयोऽध्यायः

माया, मायासे पार होनेके उपाय तथा त्रह्म और कर्मयोगका निरूपण

राजीवाच

परस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम् । मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः ॥ १॥

राजा निमिने पूछा—भगत्रन् ! सर्वशक्तिमान् परमकारण विष्णुभगवान्की माया बड़े-बड़े मायावियोंको भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता; ( और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है।) अतः अब मैं उस मायाका ख़रूप जानना चाहता हूँ, आपळोग कृपा करके बतळाइये।। १॥ नानुतृष्ये जुषन् युष्मद्वचो हरिकथामृतम् । संसारतापनिस्तप्तो मर्त्यस्तत्तापभेषजम् ॥ २॥

योगीश्वरो ! मैं एक मृत्युका शिकार मनुष्य हूँ । संसारके तरह-तरहके तापोंने मुझे बहुत दिनोंसे तपा रक्खा है । आपलोग जो भगवत्कथारूप अमृतका पान करा रहे हैं, वह उन तापोंको मिटानेकी एकमात्र ओषधि है; इसिलये मैं आपलोगोंकी इस वाणीका सेवन करते-करते तृप्त नहीं होता । आप कृपया और किहिये ॥ २ ॥

### अन्तरिक्ष उवाच

एभिर्भुतानि भूतात्मा महाभूतेर्महास्रज । ससर्जोचावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥ ३॥

अब तीसरे योगीश्वर अन्तिरक्षजीने कहा—राजन् ! (भगवान्की माया खरूपतः अनिर्वचनीय है, इसिल्ये उसके कार्योंके द्वारा ही उसका निरूपण होता है । ) आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्तिसे सम्पूर्ण भूतोंके कारण बनते हैं और उनके विषय-भोग तथा मोक्षकी सिद्धिके लिये अथवा अपने उपासकोंकी उत्कृष्ट सिद्धिके लिये खिनिर्मित पञ्चभूतोंके द्वारा नाना प्रकारके देव, मनुष्य आदि शरीरोंकी सृष्टि करते हैं, उसीको 'माया' कहते हैं ॥ ३॥

एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पश्चधातुभिः। एकधा दशधात्मानं विभजञ्जुषते गुणान्॥ ४॥ इस प्रकार पञ्चमहाभूतोंके द्वारा बने हुए प्राणि-शरीरोंमें उन्होंने अन्तर्यामी रूपसे प्रवेश किया और अपनेको ही पहले एक मनके रूपमें और इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रिय तथा पाँच कर्मेन्द्रिय—इन दस रूपोंमें विभक्त कर दिया तथा उन्हींके द्वारा विषयोंका भोग कराने लगे ॥ ४॥

गुणैर्गुणान् स भुञ्जान आत्मप्रद्योतितैः प्रभुः ।

सन्यमान इदं सृष्टमात्मानमिह सञ्जते ॥ ५ ॥

वह देहाभिमानी जीव अन्तर्यामीके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंके

द्वारा विषयोंका भोग करता है और इस पञ्चभूतोंके द्वारा निर्मित

शरीरको आत्मा—अपना स्वरूप मानकर उसीमें आसक्त हो जाता

है । (यह भगवान्की माया है ) ॥ ५ ॥

कर्माणि कर्मभि: कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत्। तत्तत्कर्मफलं गृह्णन् अमतीह सुखेतरम्।।६।। अब वह कर्मेन्द्रियोंसे सकाम कर्म करता है और उनके अनुसार ग्रुभ कर्मका फल सुख और अग्रुभ कर्मका फल दु:ख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसारमें भटकने लगता है। यह भगवानकी माया है।।६॥

इत्थं कर्मगतीर्गच्छन् बह्वमद्रवहाः पुमान् । आभृतसम्प्लवान् सर्गप्रलयावश्नुतेऽवशः ॥ ७॥ इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमङ्गलमय कर्मगतियोंको, उनके फलोंको प्राप्त होता है और महाभूतोंके प्रलयपर्यन्त विवश होकर जन्मके बाद मृत्यु और मृत्युके बाद जन्मको प्राप्त होता रहता है—यह भगवान्की माया है ॥ ७॥ धातूपप्लच आसन्ते व्यक्तं द्रव्यगुणात्मकम्।
अनादिनिधनः कालो ह्यव्यक्तायापकपीति ॥ ८॥
जन पञ्चभूतोंके प्रव्यका समय आता है, तब अनादि और
अनन्त काल स्थूल तथा सृक्ष्म द्रव्य एवं गुणरूप इस समस्त
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तकी ओर, उसके मूल कारणकी ओर खींचता
है—यह भगवान्की माया है ॥ ८॥

श्रीतवर्षा ह्यनावृष्टिभीविष्यतपुरवणा भ्रुवि । तत्कालोपचितोष्णाकों लोकांस्त्रीन् प्रतिपष्यित ॥ ९ ॥ उस समय पृथ्वीपर लगातार सौ वर्षतक मयङ्कर सूखा पड़ता है, वर्षा बिल्कुल नहीं होती; प्रलयकालकी शक्तिसे सूर्यकी उण्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकोंको तपाने लगते हैं—-यह भगवान्की माया है ॥ ९ ॥

पातालतलमारभ्य संकर्षणमुखानलः । दहन्नुर्ध्वशिखो विष्यम् वर्धते वायुनेरितः ॥१०॥

उस समय शेषनाग—सङ्कर्षणके मुँहसे आगकी प्रचण्ड छपटें निकलती हैं और वायुकी प्रेरणासे वे लपटें पाताललोकसे जलाना आरम्भ करती हैं तथा और भी ऊँची-ऊँची होकर चारों ओर फैल जाती हैं—यह भगवान्की माया है ॥ १०॥

> सौंवर्तको मेघगणो वर्षति सा शतं समाः । धाराभिहिस्तिहस्ताभिलीयते सलिले विराट् ॥११॥ इसके बाद प्रलयकालीन सांवर्तक मेघगण हाथीकी सूँडके

१. श्रातवर्षाण्यनावृष्टिः । २. सांवर्तकः ।

समान मोटी-मोटी धाराओंसे सो वर्षतक बरसता रहता है। उससे यह विराट् ब्रह्माण्ड जठमें डूब जाता है—-यह भगवान्की माया है॥ ११॥

ततो विराजप्रत्सृज्य वैराजः पुरुषो नृप। अन्यक्तं विशते स्र्स्मं निरिन्धन इवानलः ॥१२॥

राजन् ! उस समय जैसे विना ईंधनके आग बुझ जाती है, वैसे ही विराट् पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्माण्ड-शरीरको छोड़कर सूक्ष्म-ख्रह्मप अञ्यक्तमें छीन हो जाते हैं—यह भगवान्की माया है ॥ १२ ॥

वायुना हतगन्धा भूः सिललत्वाय कल्पते। सिललं तद्धतरसं ज्योतिष्वायोपकल्पते।।१३॥ वायु पृथ्वीकी गन्ध खींच लेती है, जिससे वह जलके रूपमें हो जाती है और जब वही वायु जलके रसको खींच लेती है, तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है——यह भगवान्-की माया है।। १३॥

> हतरूपं तु तमसा वायौ ज्योतिः प्रलीयते । हतस्पर्शोऽवकाशेन वायुर्नभिस लीयते ॥१४॥

जब अन्धकार अग्निका रूप छीन लेता है, तब वह अग्नि बायुमें लीन हो जाती है और जब अवकाशरूप आकाश वायुकी स्पर्श-शक्ति छीन लेता है, तब वह आकाशमें लीन हो जाता है— यह भगवान्की माया है ॥ १४॥ कालात्मना हत्युणं नम आत्मिन लीयते। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सह वैकारिकैर्नृप। प्रविश्वन्ति हाहङ्कारं स्वयुणेरहमात्मिन।।१५॥

राजन् ! तदनन्तर कालक्षप ईश्वर आकाशके शब्द गुणको हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहङ्कारमें लीन हो जाता है। इन्द्रियाँ और बुद्धि राजस अहङ्कारमें लीन होती हैं। मन सात्त्विक अहङ्कारसे उत्पन्न देवताओं के साथ सात्त्विक अहङ्कारमें प्रवेश कर जाता है तथा अपने तीन प्रकारके कार्यों के साथ अहङ्कार महत्त्त्वमें लीन हो जाता है। महत्तत्त्व प्रकृतिमें और प्रकृति ब्रह्ममें लीन होती है। फिर इसीके उलटे क्रमसे सृष्टि होती है। यह भगवान्की माया है।। १५॥

एषा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी।
त्रिवर्णा वर्णितासाभिः किं भूयः श्रोतुमिच्छसि।।१६॥
यह सृष्टि, स्थिति और संद्वार करनेवाळी त्रिगुणमयी माया
है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुननाः
चाहते हैं !। १६॥

### राजोवाच

यथैतामैश्वरीं मायां दुस्तरामकृतात्मिभः।
तरन्त्यद्धः स्थूलिभयो महर्ष इद्गुच्यताम्।।१७॥
राजा निमिने पूछा—महर्षिजी! इस भगवान्की मायाको पार करना उन छोगोंके छिये तो बहुत ही कठिन है, जो अपने मनको वरामें नहीं कर पाये हैं। अब आप कृपा करके यह बताइये कि जो छोग रारीर आदिमें आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं!॥१७॥

### प्रबुद्ध उवाच

कर्माण्यारममाणानां दुःखहत्ये सुखाय च।
पत्रयेत्पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृणाम् ॥१८॥
अब खीथे योगीश्वर प्रबुद्धजी बोले—राजन् ! स्नी-पुरुषसम्बन्ध आदि बन्धनोंमें वॅचे हुए संसारी मनुष्य सुखकी प्राप्ति और
दुःखकी निवृत्तिके लिये बड़े-बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष
मायाके पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिये कि
उनके कर्मीका फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुखके
बदले दुःख पाते हैं और दुःख-निवृत्तिके स्थानपर दिनोंदिन दुःख
बदता ही जाता है। १८॥

नित्यातिदेन वित्तेन दुर्लभेनात्ममृत्युना ।
गृहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्वलैः ॥१९॥
एक धनको ही छो । इससे दिन-पर-दिन दुःख बढ़ता ही है,
इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाय
तो आत्माके लिये तो यह मृत्युखरूप ही है । जो इसकी उलझनोंमें
पड़ जाता है, वह अपने-आपको भूल जाता है । इसी प्रकार घर,
पुत्र, खजन-सम्बन्धी, पशु-धन आदि भी अनित्य और नाशवान् ही
हैं; यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख-शान्ति मिल
सकती है ! ॥ १९॥

एवं लोकं परं विद्यास्थरं कर्मनिर्मितम्। सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवर्तिनाम्।।२०॥

इसी प्रकार जो मनुष्य मायासे पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिये कि मरनेके बाद प्राप्त होनेवाले लोक— परलोक भी ऐसे ही नाशवान् हैं। क्योंकि इस लोककी वस्तुओंके समान वे भी कुछ सीमित कमोंके सीमित फलमात्र हैं। वहाँ भी पृथ्वीके छोटे-छोटे राजाओंके समान बरावरवालोंसे होइ अथवा लाग-डाँट रहती है, अधिक ऐश्वर्य और सुखत्रालोंके प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या-द्रेषका भाव रहता है, कम सुख और ऐश्वर्यवालोंके प्रति छुणा रहती है एवं कमोंका फल पूरा हो जानेपर वहाँसे पतन तो होता ही है। उसका नाश निश्चित है। नाशका भय वहाँ भी नहीं छुट पाता।। २०॥

तसाद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम् ।

शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम् ॥२१॥

इसिल्ये जो परम कल्याणका जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेवकी
शरण लेनी चाहिये । गुरुदेव ऐसे हों, जो शब्दब्रह्म-वेशोंके पारदर्शी
विद्वान् हों, जिससे वे ठीक-ठीक समझा सकें; और साथ ही परब्रह्ममें
परिनिष्ठित तत्त्रज्ञानी भी हों, तािक अपने अनुभवकें द्वारा प्राप्त हुई
रहस्यकी बातोंको बता सकें। उनका चित्त शान्त हो, व्यवहारके
प्रप्रश्चमें विशेष प्रवृत्त न हो ॥ २१॥

अमाययानुष्ट्रच्या यैस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः॥२२॥

जिज्ञासुको चाहिये कि गुरुको ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्टदेन माने । उनकी निष्कपटभावसे सेवा करे और उनके पास रहकर भागवतधर्मकी—भगवान्को प्राप्त करानेवाले भक्तिभावके साधनोंकी कियात्मक शिक्षा प्रहण करे । इन्हीं साधनोंसे सर्वात्मा एनं भक्तको अपने आत्माका दान करनेवाले भगवान् प्रसन्न होते हैं ॥ २२ ॥

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु । दयां मैत्रीं प्रश्रयं च भृतेष्वद्वा यथोचितम् ॥२३॥

पहले शरीर, संतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे। फिर भगवान्के भक्तोंसे प्रेम कैसा करना चाहिये—यह सीखे। इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा प्रहण करे।। २३।।

> शौचं तपितिविक्षां च मौनं खाध्यायमार्जवम् । ब्रह्मचर्यमिहिंसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञ्योः ॥२४॥

मिट्टी, जल आदिसे बाह्य शरीरकी पवित्रता, लल कपट आदि-के त्यागसे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, खाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंमें हर्ष-विषादसे रहित होना सीखे॥ २४॥

सर्वत्रात्मेश्वरान्नीक्षां कैवल्यमनिकेतताम् । विविक्तचीरवसनं संतोषं येन केनचित् ॥२५॥ सर्वत्र अर्थात् समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतनरूपसे आत्मा और नियन्तारूपसे ईश्वरको देखना, एकान्त-सेवन, प्यही मेरा घर है?—ऐसा भाव न रखना, गृहस्थ हो तो पवित्र वस्र पहनना और त्यागी हो तो फटे-पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारम्धके अनुसार मिल जाय, उसीमें संतोष करना सीखे॥ २५॥

अद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि ।

मनोवाकर्मदण्डं च सत्यं शमदमावि ।।२६॥

भगवान्की प्राप्तिका मार्ग बतळानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और

दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका,

मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कर्मोंका संयम

करना, सत्य बोळना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोळकोंमें स्थिर रखना
और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखे॥ २६॥

श्रवणं कीर्तनं ध्यानं हरेरद्भुतकर्मणः। जन्मकर्मगुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्।।२७।। राजन्! भगवान्की छीछाएँ अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हींका श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा श्रारीरसे जितनी भी चेष्टाएँ हों, सब भगवान्के छिये करना सीखे।। २७॥

इन्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यचात्मनः प्रियम्। दारान् सुतान् गृहान् प्राणीन् यत्परस्मे निवेदनम्।।२८॥

यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता हो,—सब-का-सब भगवान्के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे॥ २८॥

१. प्राणान् परसमै च।

एवं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम्। परिचर्या चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु॥२९॥

जिन संत पुरुषोंने सिच्चदानन्दखरूप भगवान् श्रीकृष्णका अपने आत्मा और खामीके रूपमें साक्षात्कार कर छिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जङ्गम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा; विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सजनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना सीखे ॥ २९॥

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यतः।

मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः।।३०।।

भगवान्के परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक-दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकट्ठे होकर आपसमें
प्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपन्नसे निवृत्त होकर
आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे ॥ ३०॥

स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथोऽघौघहरं हरिम् । भक्त्या संजातया भक्त्या विश्रत्युत्पुलकां तनुम् ॥३१॥

राजन् ! श्रीकृष्ण राशि-राशि पार्पोको एक क्षणमें भस्म कर देते हैं । सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें । इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते-करते प्रेम-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेकसे पुलकित शरीर धारणकरते हैं ॥३१॥

> क्कचिद् रुदन्त्यच्युतचिन्तया क्वचि-द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यलौकिकाः।

नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यनं भवन्ति तृष्णीं परमेत्य निर्द्यताः ॥३२॥

उनके हृदयकी बड़ी विलक्षण स्थित होती है। कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अवतक भगनान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पूलूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगनान्की लीलाकी रफूर्ति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्नर्यशाली भगनान् गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं। कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभूतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान लेड़ देते हैं और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इथर-उधर हूँ हने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सिक्विमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं।। ३२।।

इति भागवतान् धर्मान् शिक्षन् भक्त्या तदुत्थया । नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम् ॥३३॥

राजन् ! जो इस प्रकार भागवतधर्मोंकी शिक्षा प्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम-भक्तिकी प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान् नारायणके परायण होकर उस मायाको अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजेसे निकलना बहुत ही कठिन है ॥ ३३॥

### राजोवाच

नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः। निष्ठामहेथ नो वक्तुं यूयं हि ब्रह्मविक्तमाः॥३४॥

राजा निमिने पूछा-महर्षियो ! आपलोग परमात्माका वास्तविक खरूप जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं । इसलिये मुझे यह बतलाइये कि जिस परब्रह्म परमात्माका 'नारायण' नामसे वर्णन किया जाता है, उनका खरूप क्या है ? ॥ ३४॥

पिपलायन उवाच

स्थित्युद्भवप्रलयहेतुरहेतुरस्य यत् स्वमजागरसुषुप्तिषु सद् बहिश्च। देहेन्द्रियासुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद्वेहि परं नरेन्द्र ॥३५॥

अव पाँचवं योगिश्वर पिष्पलायनजीने कहा—राजन् ! जो इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयका निमित्त-कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बननेवाला भी है और बनानेवाला भी— परंतु खयं कारणरहित है; जो खप्न, जाग्रत् और सुषुप्ति अवस्थाओं में उनके साक्षीके रूपमें विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधिमें भी ज्यों-का-त्यों एकरस रहता है; जिसकी सत्तासे ही सत्तावान् होकर शरीर, इन्द्रिय, प्राण और अन्तः करण अपना-अपना काम करनेमें समर्थ होते हैं, उसी परम सत्य वस्तुको आप 'नारायण' समझिये ॥ ३५॥ नैतन्मनो विश्वति वागुत चक्षुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमर्चिषः खाः। शब्दोऽपि बोधकनिषेधतयात्ममूल-

मर्थाक्तमाह यहते न निषेधसिद्धिः ॥३६॥ जैसे चिनगारियाँ न तो अग्निको प्रकाशित ही कर सकती हैं और न जला ही सकती हैं, वैसे ही उस प्रमतत्त्वमें—आत्मस्वरूपमें न तो मनकी गित है और न वाणीकी, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इन्द्रियाँ तो उसके पासत्तक नहीं फटक पातीं। 'नेति-नेति'—इत्यादि श्रुतियोंक्ने शब्द भी, वह यह है—इस रूपमें उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध करानेवाले जितने भी साधन हैं, उनका निषेध करके तात्पर्य-रूपसे अपना मूल—निषेधका मूल लखा देते हैं। क्योंकि यदि निषेधके आधारकी, आत्माकी सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेधकी दृत्ति किसमें है—इन प्रश्नोंका कोई उत्तर ही न रहे, निषेधकी ही सिद्धि न हो॥ ३६॥

सत्त्वं रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ स्रत्रं महानहमिति प्रवदन्ति जीवम् । ज्ञानिक्रयार्थफलरूपतयोरुशक्ति

ब्रह्मैव भाति सदसच तयोः परं यत् ।।३७॥ जब सृष्टि नहीं यी, तब केवल एक वहीं था । सृष्टिका निरूपण करनेके लिये उसीको त्रिगुण (सत्त्व-रज-तम) मयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया । फिर उसीको ज्ञानप्रधान होनेसे महत्तत्व, क्रियाप्रधान होनेसे सूत्रात्मा और जीवकी उपाधि होनेसे अहङ्कारके रूपमें वर्णन किया गया। वास्तवमें जितनी भी शक्तियाँ हैं—चाहे वे इन्द्रियोंके अधिष्ठातृ देवताओंके रूपमें हों, चाहे इन्द्रियोंके, उनके विषयोंके अथवा विषयोंके प्रकाशके रूपमें हों—सब-का-सब वह बहा ही है। क्योंकि ब्रह्मकी शिक्त अनन्त है। कहाँतक कहूँ १ जो कुछ दश्य-अदृश्य, कार्य-कारण, सत्य और असत्य है—सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है, वह भी ब्रह्म ही है। ३७॥

नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसी न क्षीयते सर्वनिविद् न्यभिचारिणां हि । सर्वत्र शक्षदनपाय्युपलिध्यमात्रं

प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकिष्टिपतं सत् ॥३८॥ वह ब्रह्मस्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं—चाहे वे क्रिया, सङ्गल्प और उनके अभावके रूपमें ही क्यों न हों—सबकी भूत, भविष्यत् और वर्तमान सत्ताका वह साक्षी है। सबमें है। देश, काल और वस्तुसे अपिरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि करनेवाला अथवा उपलब्धिका विषय नहीं है। केवल उपलब्धिकरूप—ज्ञानखरूप है। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परन्तु स्थानभेदसे उसके अनेक नाम हो जाते हैं—वैसे ही ज्ञान एक होनेपर भी इन्द्रियोंके सहयोगसे उसमें अनेकताकी कल्पना हो जाती है॥ ३८॥

१. निधनविद्व्यभिचारिणाम् ।

अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवग्रुपधावति तत्र तत्र । सन्ने यदिन्द्रियग्णेऽहमि च प्रसुप्ते

क्टस्य आंशयमृते तदनुसमृतिर्नः ॥३९॥

जगत्में चार प्रकारके जीव होते हैं—अंडा फोड़कर पैदा होनेवाले पक्षी-साँप आदि, नालमें बँघे पैदा होनेवाले पशु-मनुष्य, धरती फोड़कर निकलनेवाले वृक्ष-वनस्पित और पसीनेसे उत्पन्त होनेवाले खटमल आदि । इन सभी जीव-शरीरोंमें प्राणशक्ति जीवके पीछे लगी रहती है। शरीरोंके भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति-अवस्थामें जब इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहङ्कार भी सो जाता है—लीन हो जाता है, अर्थात् लिङ्गशरीर नहीं रहता, उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बातकी पीछेसे स्मृति ही कसे हो कि मैं सुखसे सोया था ! पीछे होनेवाली यह स्मृति ही उस समय आत्माके अस्तित्वको प्रमाणित करती है ॥३९॥

यहींव्जनाभचरणैषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद् गुणकर्मजानि । तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतत्त्वं

साक्षाद् यथामलह्याः संवित्रप्रकाशः ॥४०॥ जब भगवान् कमलनाभके चरणकमलोंको प्राप्त करनेकी इच्छासे तीत्र भक्ति की जाती है तब वह भक्ति ही अग्निकी भाँति गुण और कमोंसे उत्पन्न हुए चित्तके सारे मलोंकी जला डालती है। जब

१. आश्रयमृते । २. सवितुः प्रकाशः ।

चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्मतत्त्रका साक्षात्कार हो जाता है—जैसे नेत्रोंके निर्विकार हो जानेपर सूर्यके प्रकाशकी प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है ॥ ४०॥

#### राजोवाच

कर्मयोगं वदत नः पुरुषो येन संस्कृतः।
विधूयेहाशु कर्माणि नैष्कर्म्यं विन्दते परम्।।४१।।
राजा निम्निने पूछा—योगीश्वरो ! अब आपलोग हमें कर्मयोगका उपदेश कीजिये, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीष्ठातिशीष्र
परम नैष्कर्म्य अर्थात् कर्तृत्व, कर्म और कर्मफलको निवृत्त करनेवाला
ज्ञान प्राप्त करता है।। ४१॥

एवं प्रश्नमृपीन् पूर्वमपृच्छं पितुरन्तिके । नाझुवन् ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारणपुच्यताम् ॥४२॥ एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकुके सामने ब्रह्माजीके मानस पुत्र सनकादि ऋषियोंसे पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होनेपर भी मेरे प्रश्नका उत्तर न दिया । इसका क्या कारण था १ कृपा करके मुझे बतलाइये ॥ ४२ ॥

#### आविहोंत्र उवाच

कर्माकर्मविकर्मेति वेदवादो न लौकिकः।
वेदस्य चेश्वरात्मत्वात् तत्र मुद्यन्ति स्ररयः।।४३॥
अव छठे योगीश्वर आविहोत्रजीने कहा—राजन् ! कर्म
(शास्त्रविहित), अकर्म (निषिद्ध) और विकर्म (विहितका
उछङ्कन)—ये तीनों एकमात्र वेदके द्वारा जाने जाते हैं, इनकी

व्यवस्था छौकिक रीतिसे नहीं होती । वेद अपौरुषेय हैं—ईश्वरह्मप हैं; इसिंख्ये उनके तात्पर्यका निश्चय करना बहुत कठिन है । इसीसे बड़े-बड़े विद्वान् भी उनके अभिप्रायका निर्णय करनेमें भूल कर बैठते हैं । ( इसीसे तुम्हारे बचपनकी ओर देखकर—तुम्हें अनिवकारी समझकर सनकादि ऋषियोंने तुम्हारे प्रश्नका उत्तर नहीं दिया ) ॥ ४३॥

# परोक्षवादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्। कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते द्यगदं यथा॥४४॥

यह वेद परोक्षवादात्मक \* है। यह कर्मों की निवृत्तिके लिये कर्मका विधान करता है, जैसे बालकको मिठाई आदिका लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनिभन्नों को खर्म आदिका प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्ममें प्रवृत्त करता है।। ४४॥

### नाचरेद् यस्तु वेदोक्तं खयमज्ञोऽजितेन्द्रियः। विकर्मणा ह्यधर्मेण मृत्योर्भृत्युग्रुपैति सः॥४५॥

जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इन्द्रियाँ वशमें नहीं हैं, वह यदि मनमाने ढंगसे वेदोक्त कमोंका पिरत्याग कर देता है, तो वह विहित कमोंका आचरण न करनेके कारण विकर्मरूप अवर्म ही करता है। इसिलिये वह मृत्युके बाद फिर मृत्युको प्राप्त होता है। ४५॥

जिसमें शब्दार्थ कुछ और माल्म दे और ताल्पर्यार्थ कुछ और हो
 उसे 'परोक्षवाद' कहते हैं ।

वैदोक्त मैव कुर्वाणो निःसङ्गोऽर्पितमीश्वरे । नैष्कम्यां लभते सिद्धिं रोचनार्था फलश्रुतिः ॥४६॥ इसलिये फलकी अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान्को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्मका ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मोंकी निच्चित्तसे प्राप्त होनेवाली ज्ञानरूप सिद्धि मिल जाती है । जो वेदोंमें खर्गादिरूप फलका वर्णन है, उसका ताल्पर्य फलकी सत्यतामें नहीं है, बह तो कर्मोंमें रुचि उत्पन्न करानेके लिये है ॥ ४६॥

य आशु हृद्यग्रन्थिं निर्जिहीर्षुः परात्मनः । विधिनोपचरेद् देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम् ॥४७॥ राजन् ! जो पुरुष चाहता है कि शीव्र-से-शीव्र मेरे ब्रह्मखरूप आत्माकी हृदय-ग्रन्थि—मैं और मेरेकी कल्पित गाँठ खुल जाय, उसे चाहिये कि वह वैदिक और तान्त्रिक दोनों ही पद्धतियोंसे भगवान्की आराधना करे॥ ४७॥

लव्धानुग्रह आचार्यात् तेन संदर्शितागमः।

महापुरुषमभ्यर्चेन्मृत्योभिमतयाऽऽत्मनः ।।४८॥

पहले सेवा आदिके द्वारा गुरुदेवकी दीक्षा प्राप्त करे, फिर

उनके द्वारा अनुष्ठानकी विधि सीखे; अपनेको भगवान्की जो मूर्ति

प्रिय लगे, अभीष्ट जान पड़े, उसीके द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्की

पूजा करे।। ४८॥

ग्रुचिः सम्मुखमासीनः प्राणसंयमनादिभिः। पिण्डं विञ्चोध्य संन्यासकृतरक्षोऽर्चयेद्धरिम्।।४९॥ पद्दले स्नानादिसे शरीर और संतोष आदिसे अन्तःकरणको ग्रुद्ध करे, इसके बाद भगवान्की मूर्तिके सामने बैठकर प्राणायाम आदिके द्वारा भूतशुद्धि—नाडी-शोधन करे, तत्पश्चात् विधिपूर्वक मन्त्र, देवता आदिके न्याससे अङ्गरक्षा करके भगवान्की पूजा करे।। ४९॥

अचिदौ हदये चापि यथालब्धोपचारकैः। द्रव्यक्षित्यात्मिलङ्गानि निष्पाद्य प्रोक्ष्य चासनम्।।५०॥ ्र पाद्यादीनुपकल्प्याथ सन्निधाप्य समाहितः। हदादिभिः कृतन्यासो मूलमन्त्रेण चार्चयेत् ॥५१॥ पहेले पुष्प आदि पदार्थींका जन्तु आदि निकालकर, पृथ्वीको सम्मार्जन आदिसे, अपनेको अन्यग्र होकर और भगवान्की पूर्तिको पहलेहीकी पूजाके लगे हुए पदार्थोंके क्षालन आदिसे पूजाके योग्य बनाकर फिर आंसनपर मन्त्रोच्चारणपूर्वक जल छिड़ककर पाद्य, अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। तदनन्तर एकाम्रचित्त होकर इदयमें भगवान्का ध्यान करके फिर उसे सामनेकी श्रीम्तिमें चिन्तन करे । तदनन्तर हृदय, सिर, शिखा ( हृदयाय नमः, शिरसे खाहा ) इत्यादि मन्त्रोंसे न्यास करे और अपने इष्टदेवके मूल मन्त्रके द्वारा देश, काळ आदिके अनुकूळ प्राप्त पूजा-सामग्रीसे प्रतिमा आदिमें अथवा हृदयमें भगवान्की पूजा करे ॥ ५०-५१ ॥

साङ्गोपाङ्गां सपार्षदां तां तां मृर्तिं स्वमन्त्रतः।
पाद्यार्घ्याचमनीयाद्यैः स्नानवासोविभूषणैः॥५२॥
गन्धमाल्याक्षतस्रग्भिर्भूपदीपोपहारकैः
।
साङ्गं सम्पूज्य विधिवत् स्तवैः स्तुत्वा नमेद्वरिम् ॥५३॥

<sup>्</sup>र. १. याट्यैर्नानावासोविभूषणैः ।

अपने-अपने उपास्यदेवके विग्रहकी हृदयादि अङ्ग, आयुधादि उपाङ्ग और पार्षदोंसहित उसके मूळमन्त्रद्वारा पाद्य, अर्घ, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्न, आभूषण, गन्ध, पुष्प, दिध-अक्षतंके तिळक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदिसे विधिवत् पूजा करे तथा फिर स्तोत्रोंद्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान् श्रीहरिको नमस्कार करे ॥ ५२-५३॥

आत्मानं तन्मयं ध्यायन् मृतिं सम्पूजयेद्धरेः । शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्नयुद्धास्य सत्कृतम् ॥५४॥ अपने आपको भगवन्मय ध्यान करते हुए ही भगवान्की मृतिंका पूजन करना चाहिये । निर्माल्यको अपने सिरपर रक्खे और आदरके साथ भगविद्यमहको यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिये ॥ ५४॥

एवसग्न्यर्कतोयादावितथों हृदये च यः। यजेतीश्वरमात्मानमचिरान्मुच्यते हि सः॥५५॥ इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूर्य, जल, अतिथि और अपने हृदयमें आत्मरूप श्रीहरिकी पूजा करता है, वह शीष्र ही मुक्त हो जाता है॥ ५५॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥

१. विष्णु भगवान्की पूजामें अक्षतोंका प्रयोग केवल तिलकालङ्कारमें ही करना चाहिये पूजामें नहीं। 'नाक्षतैरर्चयेद्विष्णुं न केतक्या महेरवरम्'। २. यजेदी।

# अथ चतुर्थोऽध्यायः भगवानके अवतारोंका वर्णन

राजीवाच

यानि यानीह कर्माणि यैथैं: खच्छन्दजन्मभिः। चक्रे करोति कर्ता वा हरिस्तानि द्ववन्तु नः ॥ १ ॥ राजा निमिने पूछा—योगीइवरो ! भगवान् खतन्त्रतासे अपने भक्तोंकी भक्तिके वश होकर अनेकों प्रकारके अवतार प्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएँ करते हैं। आपलोग कृपा करके भगवान्की उन छीलाओंका वर्णन कीजिये, जो वे अवतक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे ॥ १॥

द्रंमिल उवाच

यो वा अनन्तस्य गुणाननन्ता-

ननुक्रमिष्यन् स तु वालवुद्धिः।

भू मेर्गणयेत्कथ श्चित् रजांसि

कालेन नैवाखिलशैक्तिधाम्नः ॥ २॥

अब सातवें योगीश्वर द्रुमिलर्जीने कहा--राजन् ! भगवान् अनन्त हैं। उनके गुण भी अनन्त हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणोंको गिन ऌँगा, वह मूर्ख है, बालक है । यह तो सम्भव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वीके घूलि-कणोंको गिन ले, परन्तु समस्त शक्तियोंके आश्रय भगवान्के अनन्त गुणोंका कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता ॥ २ ॥

१. द्रुविड । २. सत्त्वधाम्नः ।

भृतैर्यदा पश्चिमिरात्मसृष्टैः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन् । स्वांदोन विष्टः पुरुपामिधान-मवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३॥

भगवान्ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश—इन पाँच भूतोंकी अपने-आपसे अपने-आपमें सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट् शरीर, ब्रह्माण्डका निर्माण करके उसमें लीलासे अपने अंश अन्तर्यामीरूपसे प्रवेश करते हैं, (भोक्तारूपसे नहीं, क्योंकि भोका तो अपने पुण्योंके फलखरूप जीव ही होता है) तब उन आदिदेव नारायणको 'पुरुष'नामसे कहते हैं, यही उनका पहला अवतार है। ३॥

यत्काय एप भ्रवनत्रयसिन्विशो यस्येन्द्रियेस्तनुभृताम्रुमयेन्द्रियाणि । ज्ञानं स्वतः श्वसनतो वलमोज ईहा सत्त्वादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकर्ता ॥ ४ ॥

उन्हीं इस विराट् ब्रह्माण्ड शरीरमें तीनों लोक स्थित हैं। उन्हींकी इन्द्रियोंसे समस्त देहधारियोंकी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ बनी हैं। उनके खरूपसे ही खतःसिद्ध ज्ञानका सञ्चार होता है। उनके स्वास-प्रश्वाससे सब शरीरोंमें बल आता है तथा इन्द्रियोंमें ओज (इन्द्रियोंकी शक्ति) और कर्म करनेकी शक्ति प्राप्त होती है। उन्हींके सत्त्व आदि गुणोंसे संसारकी स्थिति, उत्पृत्ति और प्रलय

होते हैं । इस विराट् शरीरके जो शरीरी हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं ॥ ४॥

आदावभ्र्च्छतधृती रजसास्य सर्गे विष्णुः स्थितौ क्रतुपतिर्द्विजधर्मसेतुः। रुद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य

इत्युद्भविश्वितिलयाः सततं प्रजासु ॥ ५ ॥

पहले-पहल जगत्की उत्पत्तिके लिये उनके रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा हुए, फिर वे आदिपुरुष ही संसारकी स्थितिके लिये अपने सत्त्वांशसे धर्म तथा ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गये। फिर वे ही तमोगुणके अंशसे जगत्के संहारके लिये रुद्र बने। इस प्रकार निरन्तर उन्हींसे परिवर्तनशील प्रजाकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। ५॥

धर्मस्य दक्षदुहितर्यजनिष्ट मूंत्याँ नारायणो नरऋपिप्रवरः प्रशान्तः । नैष्कम्यलक्षणमुवाच चचार कर्म योऽद्यापि चास्त ऋषिवर्यनिषेविताङ्घिः ॥ ६ ॥

दक्ष प्रजापितकी एक कन्याका नाम था मूर्ति । वह धर्मकी परनी थी । उसके गर्भसे भगवान्ने ऋषिश्रेष्ठ शान्तारमा 'नर' और 'नारायण' के रूपमें अवतार लिया । उन्होंने आत्मतत्त्वका साक्षात्कार करानेवाले उस भगवदाराधनरूप कर्मका उपदेश किया, जो वास्तवमें कर्मबन्धनसे छुड़ानेवाला और नैष्कर्म्य स्थितिको प्राप्त करानेवाला

है। उन्होंने खयं भी वैसे ही कर्मका अनुष्ठान किया। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उनके चरणकमछोंकी सेत्रा करते रहते हैं। वे आज भी बदरिकाश्रममें उसी कर्मका आचरण करते हुए विराजमान हैं॥६॥

इन्द्रो विशङ्कच मम धाम जिघ्रक्षतीति कामं न्ययुङ्क्त सगणं स वदर्युपाख्यम् । गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवातैः

स्त्रीप्रेक्षणेषुभिरविध्यदतन्महिज्ञः ॥ ७ ॥

ये अपनी घोर तपस्याके द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं— इन्द्रने ऐसी आशंका करके खी, वसन्त आदि दल-बलके साथ काम-देवको उनकी तपस्यामें विष्न डालनेके लिये भेजा। कामदेवको भगवान्की महिमाका ज्ञान न था; इसलिये वह अप्सरागण, वसन्त तथा मन्द-सुगन्ध वायुके साथ बदरिकाश्रममें जाकर ख्रियोंके कटाक्ष-बाणोंसे उन्हें घायल करनेकी चेष्टा करने लगा।। ७।।

विज्ञाय शक्रकुतमक्रममादिदेवः
प्राह प्रहस्य गतिविस्मय एजमानान् ।
मा भैष्टे भो मदनमारुतदेववध्वो
गृह्णीत नो विलमशून्यमिमं क्रुरुध्वम् ॥ ८॥

आदिदेव नर-नारायणने यह जानकर कि यह इन्द्रका कुचक है, भयसे काँपते हुए काम आदिकोंसे हँसकर कहा—उस समय उनके मनमें किसी प्रकारका अभिमान या आश्चर्य नहीं था। 'कामदेव, मल्यमारुत और देवाङ्गनाओ! तुमलोग डरो मत; हमारा

१. मा भैर्विभो।

आतिथ्य स्त्रीकार करो । अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करों'।। ८॥

> इत्थं ब्रुवत्यभयदे नरदेव देवाः सत्रीडनम्रशिरसः सष्टणं तमूचः । नैतद्विभो त्विय परेऽविकृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानतपादपद्ये ॥ ९॥

राजन् ! जब नर-नारायण ऋषिने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदिके सिर छजासे झुक गये। उन्होंने दयाछ भगवान् नर-नारायणसे कहा—'प्रभो! आपके छिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आप मायासे परे और निर्विकार हैं; बड़े-बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरन्तर आपके चरणकमछोंने प्रणाम करते रहते हैं ॥ ९॥

त्वां सेवतां सुरकृता बहवोऽन्तरायाः स्वौको विलंघ्य परमं व्रजतां पदं ते। नान्यस्य बर्हिषि बलीन्द्दतः स्वभागा-

न्धत्ते पदं त्यमिवता यदि विभ्नमूर्भि ॥१०॥
आपके भक्त आपकी भक्तिके प्रभावसे देवताओंकी राजधानी
अमरावतीका उछज्जन करके आपके परमपदको प्राप्त होते हैं।
इसिलिये जब वे भजन करने लगते हैं, तब देवतालोग तरह-तरहसे
उनकी साधनामें विष्न डालते हैं। किंतु जो लोग केवल कर्मकाण्डमें लगे रहकर यज्ञादिके द्वारा देवताओंको बलिके रूपमें
उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगोंके मार्गमें वे किसी प्रकारका

विष्न नहीं डालते। परन्तु प्रभो ! आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विष्न-बाधाओंसे गिरते नहीं। बल्कि आपके कर-कमलोंकी छत्रछायामें रहते हुए वे विष्नोंके सिरपर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्यसे च्युत नहीं होते॥ १०॥

श्चन्त्रहालगुणमारुतजैह्वचगैक्त्या-नस्मानपारजलधीनिततीर्य केचित्। क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशंपदेगो-भैजन्ति दुश्चरतपश्च वृथोत्सृजन्ति ॥११॥

बहुत-से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख-प्यास, गर्मी-सर्दी एवं आँधी-पानीके कछोंको तथा रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रियके वेगोंको, जो अपार समुद्रोंके समान हैं, सह लेते हैं—पार कर जाते हैं। परन्तु फिर भी वे उस क्रोधके वशमें हो जाते हैं, जो गायके खुरसे बने गड्ढेके समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है—आत्मनाशक है। और प्रभो ! वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्याको खो बैठते हैं॥ ११॥

इति प्रगृणतां तेषां स्त्रियोऽत्यद्भुतदर्शनाः । दर्शयामास ग्रुश्रूषां स्त्रचिताः कुर्वतीर्विग्रः ॥१२॥

जब कामदेव, वसन्त आदि देवताओंने इस प्रकार स्तुति की तब सर्वशक्तिमान् भगवान्ने अपने योगबछसे उनके सामने बहुत-सी ऐसी रमणियाँ प्रकट करके दिखछायीं, जो भद्भुत रूप-छावण्यसे सम्पन्न और विचित्र वस्नाछङ्कारोंसे सुसज्जित थीं तथा भगवान्की सेवा कर रही थीं।। १२।।

ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणीः । गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः ॥१३॥

जब देवराज इन्द्रके अनुचरोंने उन छक्ष्मीजीके समान रूप-वती स्त्रियोंको देखा, तब उनके महान् सौन्दर्यके सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया, वे श्रीहीन होकर उनके शरीरसे निकलनेवाली दिव्य सुगन्धसे मोहित हो गये ॥ १३॥

तानाह देवदेवेशः प्रणतान्प्रहस्रान्निव । आसामेकतमां वृङ्घं सवर्णा स्वर्गभूषणाम् ॥१४॥ अब उनका सिर झुक गया । देवदेवेश भगवान् नारायण हँसते हुए-से उनसे बोले—'तुमलोग इनमेंसे किसी एक स्नीको, जो तुम्हारे अनुरूप हो, प्रहण कर लो । वह तुम्हारे स्वर्गलोककी शोभा बढ़ानेवाली होगी ॥ १४॥

ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुखन्दिनः । उर्वशीमप्सरःश्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः ॥१५॥

देवराज इन्द्रके अनुचरोंने जो 'आज्ञा' कहकर भगवान्के आदेशको खीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया। फिर उनके द्वारा बनायी हुई स्त्रियोंमेंसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशीको आगे करके वे स्वर्गटोकमें गये॥ १५॥

इन्द्रायानम्य सदिस शृण्वतां त्रिदिवौकसाम् । ऊचुर्नारायणवलं शकस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने इन्द्रको नमस्कार किया तथा भरी सभामें देवताओंके सामने भगवान् नर-नारायणके बळ और प्रभावका वर्णन किया । उसे सुनकर देवराज इन्द्र अत्यन्त भयभीत और चिकित हो गये ॥ १६॥

हंसखरूप्यवद्द्च्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्पिता नः । विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीर्ण-स्तेनाहृता मधुमिदा श्रुतयो ह्यास्ये।।१७॥

भगवान् विष्णुने अपने खरूपमें एकरस स्थित रहते हुए भी सम्पूर्ण जगत्के कल्याणके लिये बहुत-से कलावतार प्रहण किये हैं। विदेहराज! हंस, दत्तात्रेय, सनक-सनन्दन-सनातन-सनत्कुमार और हमारे पिता ऋषभके रूपमें अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म-साक्षात्कारके साधनोंका उपदेश किया है। उन्होंने ही ह्यग्रीव-अवतार लेकर मधु-कैटभ नामक असुरोंका संहार करके उन लोगोंके द्वारा चुराये हुए वेदोंका उद्धार किया है॥ १७॥

> गुप्तोऽप्यये मनुरिलौषधयथ मात्स्ये क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः क्ष्माम् । क्रौमें घृतोऽद्धिरमृतोन्मथने स्वपृष्ठे ग्राहात्प्रपन्निमभराजमग्रुश्चदार्तम् ॥१८॥

प्रलयके समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु सत्यव्रत, पृथ्वी और ओषधियोंकी—धान्यादिकी रक्षा की और वराहावतार प्रहण करके पृथ्वीका रसातलसे उद्धार करते समय हिरण्याक्षका संहार किया। कूर्मावतार प्रहण करके उन्हीं भगवान्ने अमृत-मन्यनका कार्य सम्पन्न करनेके लिये अपनी पीठपर मन्दराचल धारण

किया और उन्हीं भगवान् विष्णुने अपने शरणागत एवं आर्त भव गजेन्द्रको प्राहसे छुड़ाया ॥ १८॥

संस्तुन्वतोऽिब्धपतिताञ्छमणानृषींश्च शक्रं च दृत्रवधतस्तमिस प्रविष्टम् । देविस्त्रियोऽसुरग्रहे पिहिता अनाथा जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥१९॥

एक बार वालिल्य ऋषि तपस्या करते-करते अत्यन्त दुर्बं हो गये थे। वे जब कर्यप ऋषिके लिये सिमधा ला रहे थे, तो थककर गायके खुरसे बने हुए गड्हेमें गिर पड़े, मानो समुझें गिर गये हों। उन्होंने जब स्तुति की, तब भगवान्ने अवतार लेका उनका उद्धार किया। वृत्रासुरको मारनेके कारण जब इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी और वे उसके भयसे भागकर लिप गये, तब भगवान्ने उस हत्यासे इन्द्रको रक्षा की; और जब असुरोंने अनाथ देवाङ्गनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान्ने ही उन्हें असुरोंके चंगुलसे छुड़ाया। जब हिरण्यकशिपुके कारण प्रह्लाद आदि संत पुरुषोंको भय पहुँचने लगा, तब उनको निर्भय करनेके लिये भगवान्ने नृसिंहावतार प्रहण किया और हिरण्यकशिपुको मार हाला। १९॥

देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्थे
हत्वान्तरेषु स्वनान्यद्धात्कलाभिः।
भूत्वाथ वामन इमामहरद् बलेः क्ष्मां
याच्जाच्छलेन समदाद्दितेः सुतेभ्यः॥२०॥

उन्होंने देवताओंकी रक्षाके लिये देवासुरसंग्राममें दैत्यपतियोंका वध किया और विभिन्न मन्वन्तरोंमें अपनी शक्तिसे अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवनकी रक्षा की । फिर वामन-अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचनाके बहाने इस पृथ्वीको दैत्यराज बलिसे छीन लिया और अदितिनन्दन देवताओंको दे दिया ॥ २०॥

> निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वो रामस्त हैहयकुलाप्ययभार्गवाग्निः। सोऽव्धिं ववन्ध दशवक्त्रमहन् सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलन्नकीर्तिः॥२१॥

परशुराम-अन्नतार प्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वीको इक्कीस बार क्षित्रियहीन किया । परशुरामजी तो हैहयनंशका प्रख्य करनेके लिये मानो भृगुनंशमें अग्निरूपसे ही अन्नतीर्ण हुए थे । उन्हीं भगनान्ने रामानतारमें समुद्रपर पुल बाँधा एवं रात्रण और उसकी राजधानी लक्काको मिटियामेट कर दिया । उनकी कीर्ति समस्त लोकोंके मलको नष्ट करनेनाली है । सीतापित भगनान् राम सदा-सर्वदा, सर्वत्र विजयी-ही-विजयी हैं ॥ २१॥

भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजनमा जातः करिष्यति सुरेरिप दुष्कराणि । वादैर्विमोहयति यज्ञकृतोऽतद्र्हीन् गूद्रान् कलौ श्वितिसुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ राजन् ! अजन्मा होनेपर भी पृथ्वीका भार उतारनेके लिये वे ही भगवान् यदुवंशमें जन्म लेंगे और ऐसे-ऐसे कर्म करेंगे, जिन्हें बड़े-बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलका भगवान् ही बुद्धके रूपमें प्रकट होंगे और यज्ञके अनिधकारियोंको यज्ञ करते देखकर अनेक प्रकारके तर्क-वितकोंसे मोहित कर ली और कलियुगके अन्तमें किल्क-अवतार लेकर वे ही शूद्ध राजाओंका वध करेंगे। । २२।।

एवंविधानि कमीण जन्मानि च जगत्पतेः । भूरीणि भूरियशसो वर्णितानि महाभुज ॥२३॥ महाबाहु विदेहराज ! भगवान्की कीर्ति अनन्त है । महात्माओंने जगत्पति भगवान्के ऐसे-ऐसे अनेकों जन्म और कमींका प्रचुरतारे गान भी किया है ॥ २३॥

### 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया-मेकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥

# अथ पञ्चमोऽध्यायः

भक्तिहीन पुरुषोंकी गति और भगवान्की पूजाविधिका वर्णन राजोवाच

भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः। तेषामशान्तकामानां का निष्ठाविजितात्मनाम्।।१॥ राजा निमिने पूछा—योगीश्वरो ! आप छोग तो श्रेष्ठ आत्म-ज्ञानी और भगवान्के परमभक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइये कि जिनकी कामनाएँ शान्त नहीं हुई हैं, छौकिक-पारलौकिक भोगोंकी छाछसा मिटी नहीं है और मन एवं इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैं तथा जो प्राय: भगवान्का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगोंकी क्या गति होती है ॥ १॥

#### चमस उवाच

प्रखवाहरुपादेश्यः पुरुपसाश्रमैः सह। चत्वारो जिज्ञरे वर्णा गुणैर्विप्रादयः पृथक् ॥ २॥ य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् । न भजन्त्यवजानन्ति स्थानीद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः ॥ ३ ॥ अव आठवें योगीश्वर चमसर्जीने कहा-राजन् ! विराट् पुरुषके मुखसे सत्त्वप्रधान ब्राह्मण, भुजाओंसे सत्त्व-रजप्रधान क्षत्रिय, जाँघोंसे रज-तमप्रधान वैश्य और चरणोंसे तम:प्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है । उन्हींकी जाँघोंसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्य, वक्षः स्थलसे वानप्रस्थ और मस्तकसे संन्यास —ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वर्णों और आश्रमोंके जन्मदाता खयं भगवान् ही हैं। वही इनके खामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं। इसिछिये इन वर्ण और आश्रममें रहनेत्राळा जो मनुष्य भगवान्का भजन नहीं करता, बल्कि उठटा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है; उसका अधःपतन हो जाता है ॥ २-३॥

> दूरे हरिकथाः केचिद् दूरे चाच्युतकीर्तनाः। स्त्रियः ग्रुद्रादयश्चेव तेऽनुकम्प्या भवाद्याम्।। ४॥

१. स्थानभ्रष्टाः ।

बहुत-सी श्रियाँ और शृद्ध आदि भगवान्की कथा और उनके नामकीर्तन आदिसे कुछ दूर पड़ गये हैं। वे आप-जैसे भगवद्भक्तीं-की दयाके पात्र हैं। आपलोग उन्हें कथा-कीर्तनकी सुविधा देकर उनका उद्धार करें॥ १॥

विप्रो राजन्यवैश्यो च हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम् । श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यास्रायवादिनः ॥ ५॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जन्मसे, वेदाध्ययनसे तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारोंसे भगवान्के चरणोंके निकटतक पहुँच चुके हैं। फिर भी वे वेदोंका असली तात्पर्य न समझकर अर्थवादमें लगकर मोहित हो जाते हैं॥ ५॥

कर्मण्यकोविदाः स्तन्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । वदन्ति चाटुकान् मूटा यया माध्न्या गिरोत्सुकाः ॥ ६॥ उन्हें कर्मका रहस्य माळ्म नहीं है। मूर्ख होनेपर भी वे अपनेको पण्डित मानते हैं और अभिमानमें अकड़े रहते हैं। वे मीठी-मीठी बातोंमें भूल जाते हैं और केवल वस्तु-शून्य शब्द-माधुरीके मोहमें पड़कर चटकीली-भड़कीली वातें कहा करते हैं॥ ६॥

रजसा घोरसङ्कल्पाः कामुका अहिमन्यवः। दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान् ॥ ७॥ रजोगुणकी अधिकताके कारण उनके सङ्कल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओंकी तो सीमा ही नहीं रहती, उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे साँपका, बनावट और घमंडसे उन्हें प्रेम होता है। वे पापीलोग मगवान्के प्यारे भक्तोंकी हाँसी उड़ाया करते हैं॥ ७॥ वदन्ति तेऽन्योन्यग्रुपासितिस्त्रयो गृहेषु मैथुन्यपरेषु चाशिषः। यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं

वृत्त्ये परं झन्ति पशूनतद्विदः ॥ ८॥

वे मूर्ख बड़े-वूढ़ोंकी नहीं, स्त्रियोंकी उपासना करते हैं। यहीं नहीं, वे परस्पर इकहें होकर उस घर-गृहस्थीके सम्बन्धमें ही बड़े-बड़े मनसूबे बाँधते हैं, जहाँका सबसे बड़ा सुख स्त्री-सहवासमें ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन-दान नहीं करते, विधिका उल्लङ्घन करते और दक्षिणातक नहीं देते। वे कर्मका रहस्य न जाननेवाले मूर्ख केवल अपनी जीभको संतुष्ट करने और पेटकी भूख मिटाने—शरीरको पुष्ट करनेके लिये वेचारे पशुओंकी हत्या करते हैं॥ ८॥

श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्यया त्यागेन रूपेण वलेन कर्मणा । जातस्पयेनान्धियः सहेश्वरान्

सतोऽत्रमन्यन्ति हरिप्रियान् खलाः ॥ ९॥ धन-वैभव, कुलीनता, विद्या, दान, सौन्दर्य, बल और कर्म आदिके घमंडसे अंघे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत्प्रेमी संतों तथा ईश्वरका भी अपमान करते रहते हैं ॥ ९॥

सर्वेषु शश्वत्तनुभृत्स्वविष्यतं यथा खंमात्मानमभीष्टमीश्वरम् । वेदोपगीतं च न शृण्यतेऽबुधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥१०॥ राजन् ! वेदोंने इस बातको बार-बार दुहराया है कि भगवान् आकाशके समान नित्य-निरन्तर समस्त शरीरधारियोंमें स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं। परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणीको तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े-बड़े मनोरथोंकी बात आपसमें कहते-सुनते रहते हैं॥ १०॥

> लोके व्यवायामिषमद्यसेवा नित्यास्तु जन्तोर्ने हि तत्र चोदना। व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयज्ञ-

> > सराग्रहेरासु निवृत्तिरिष्टा ।।११॥

(वेद विधिके रूपमें ऐसे ही कमोंके करनेकी आज्ञा देता है, जिनमें मनुष्यकी स्वामाविक प्रवृत्ति नहीं होती।) संसारमें देखा जाता है कि मैथुन, मांस और मद्यकी ओर प्राणीकी खामाविक प्रवृत्ति हो जाती है। तब उसे उसमें प्रवृत्त करनेके छिये विधान तो हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थितिमें विवाह, यज्ञ और सौत्रामणी यज्ञके द्वारा ही जो उनके सेवनकी व्यवस्था दी गयी है, उसका अर्थ है छोगोंकी उच्हुज्ज प्रवृत्तिका नियन्त्रण, उनका मर्यादामें स्थापन। वास्तवमें उनकी ओरसे छोगोंको हटाना ही श्रुतिको अभीष्ट है।। ११॥

धनं च धर्मेंकफलं यतो वै ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति । गृहेषु युज्जन्ति कलेवरस्य मृत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीर्यम् ॥१२॥ धनका एकमात्र फल है धर्म; क्योंकि धर्मसे ही परमतत्त्वका ज्ञान और उसकी निष्ठा — अपरोक्ष अनुभूति सिद्ध होती है, और निष्ठामें हो परम शान्ति है। परन्तु यह कितने खेदकी बात है कि लोग उस धनका उपयोग घर-गृहस्थीके खार्थीमें या कामभोगमें ही करते हैं और यह नहीं देखते कि हमारा यह शरीर मृत्युका शिकार है और वह मृत्यु किसी प्रकार भी शली नहीं जा सकती ॥१२॥

यद् ज्ञाणमक्षो विहितः सुराया-स्तथा पद्मोरालमनं न हिंसा। एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम् ॥१३॥

सौत्रामणी यज्ञमें भी सुराको सूँ वनेका ही विधान है, पीनेका नहीं। यज्ञमें पशुका आलभन (स्वर्शमात्र) ही विहित है, हिंसा नहीं। इसी प्रकार अपनी धर्मपत्नीके साथ मैथुनकी आज्ञा भी विषयभोगके लिये नहीं, धार्मिक परम्पराकी रक्षाके निमित्त सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही दी गयी है। परन्तु जो लोग अर्थनादके बचनोंमें फँसे हैं, विषयी हैं, वे अपने इस विशुद्ध धर्मको जानते ही नहीं। १३॥

ये त्वनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदिसमानिनः ।
पश्चन् द्वद्यन्ति विस्रब्धाः प्रेत्य खादन्ति ते च तान् १४ जो इस विशुद्ध धर्मको नहीं जानते, वे धमंडी वास्तवमें तो दुष्ट हैं, परन्तु समझते हैं अपनेको श्रेष्ठ । वे धोखेमें पड़े हुए छोग पशुओंकी हिंसा करते हैं और मरनेके बाद वे पशु ही उन मारने-बालोंको खाते हैं ॥ १४॥

भा० ए० स्क० ५-

द्विपन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्।

मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्नेहाः पतन्त्यधः ॥१५॥

यह शरीर मृतक-शरीर है। इसके सम्बन्धी भी इसके साथ
ही छूट जाते हैं। जो छोग इस शरीरसे तो प्रेमकी गाँठ बाँध छेते
हैं और दूसरे शरीरोंमें रहनेवाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान्

भगवान्से द्वेष करते हैं, उन मुखेंका अधःपतन निश्चित है॥१५॥

ये कैवल्यमसम्प्राप्ता ये चातीताश्च मूढताम्। त्रैवर्गिका द्यक्षणिका आत्मानं घातयन्ति ते ॥१६॥

जिन छोगोंने आत्मज्ञान सम्पादन करके कैवल्य-मोक्ष नहीं प्राप्त किया है और जो पूरे-पूरे मूढ़ भी नहीं हैं, वे अधूरे न इधरके हैं और न उधरके । वे अर्थ, धर्म, काम—इन तीनों पुरुषाधों में पूँसे रहते हैं, एक क्षणके छिये भी उन्हें शान्ति नहीं मिछती । वे अपने हार्यों अपने पैरोंमें कुल्हाड़ी मार रहे हैं । ऐसे ही छोगोंको आत्मवाती कहते हैं ॥ १६॥

एत आत्महनोऽञ्चान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः। सीदन्त्यकृतकृत्या वै कालध्वस्तमनोरथाः॥१७॥

अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कमोंकी परम्परा कभी शान्त नहीं होती। कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोरथोंपर पानी फेरते रहते हैं। इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं। १७॥

> हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः । तमो विश्वन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः ॥१८॥

राजन् ! जो लोग अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके गृह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकट्ठी करते हैं; परन्तु उन्हें अन्तमें सब कुछ लोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर नरकमें जाना पड़ता है ( भगवान्का भजन न करनेवाले विषयी पुरुषोंकी यही गित होती है।) ॥१८॥

### राजोवाच

किसिन् काले स भगवान् किं वर्णः की दशो नृिभः । नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तिद्दोच्यताम् ॥१९॥ राजा नििमने पूछा—योगी इवरो ! आपलोग कृपा करके यह बतलाइये कि भगवान् किस समय किस रंगका, कौन-सा आकार खीकार करते हैं और मनुष्य किन नामों और विधियोंसे उनकी उपासना करते हैं ॥१९॥

#### करभाजन उवाच

कृतं त्रेता द्वापरं च किलिरित्येषु केशवः । नानावणीिमधाकारो नानैव विधिनेज्यते ॥२०॥ अव नवे योगीश्वर करभाजनजीने कहा—राजन् ! चार युग हैं—सत्य, त्रेता, द्वापर और किल । इन युगोंमें भगवान्के अनेकों रंग, नाम और आकृतियाँ होती हैं तथा विभिन्न विधियोंसे उनकी पूजा की जाती है ॥ २०॥

कृते शुक्लश्चतुर्बाहुर्जिटिलो वल्कलाम्बरः । कृष्णाजिनोपवीताक्षान् विभ्रद् दण्डकमण्डल् ॥२१॥ सत्ययुगमें भगवान्के श्रीविग्रहका रंग होता है स्वेत । उनके चार भुजाएँ और सिरपर जटा होती है, तथा वे वल्कलका ही वस्न पहनते हैं। काले मृगका चर्म, यज्ञोपवीत, रुद्राक्षकी मान, दण्ड और कमण्डलु धारण करते हैं॥ २१॥

मनुष्यास्तु तदा शान्ता निर्वेराः सहदः समाः ।
यजन्ति तपसा देवं शमेन च दमेन च ॥२२॥
सत्ययुगके मनुष्य बड़े शान्त, परस्पर वैररहित, सबके हितैशे
और समदर्शी होते हैं । वे लोग इन्द्रियों और मनको वशमें रखका
ध्यानरूप तपस्याके द्वारा सबके प्रकाशक परमात्माकी आराधना करते
हैं ॥ २२॥

हंस: सुपर्णा वैकुण्ठो धर्मी योगेश्वरोऽमल: । ईश्वर: पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ वे लोग हंस, सुपर्ण, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, अमल, ईश्वर, पुरुष, अव्यक्त और परमात्मा आदि नामोंके द्वारा मगवान्के गुण, लीला आदिका गान करते हैं ॥ २३॥

त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्वाहुस्त्रिमेखलः । हिरण्यकेशस्त्रय्यात्मा सुक्स्नुवाद्युपलक्षणः ॥२४॥ राजन् ! त्रेतायुगमें भगवान् के श्रीविग्रहका रंग होता है लाल । चार भुजाएँ होती हैं और किटिभागमें वे तीन मेखला धारण करते हैं । उनके केश सुनहले होते हैं और वे वेदप्रतिपादित यज्ञके रूपमें रहकर सुक्, सुवा आदि यज्ञ-पात्रोंको धारण किया करते हैं।

तं तदा मनुजा देवं सर्वदेवमयं हिरम्। यजन्ति विद्यया त्रय्या धर्मिष्ठा ब्रह्मवादिनः ॥२५॥ उस युगके मनुष्य अपने धर्ममें बड़ी निष्ठा रखनेवाले और वेदोंके अध्ययन-अध्यापनमें बड़े प्रवीण होते हैं। वे लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदरूप वेदत्रयीके द्वारा सर्वदेवस्वरूप देवाधिदेव सगवान् श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २५॥

विष्णुर्यज्ञः पृक्षिगर्भः सर्वदेव उरुक्रमः।

गृपाकपिर्जयन्तश्च उरुगाय इतीयते।।२६॥

तेतायुगमें अधिकांश लोग विष्णु, यज्ञ, पृक्षिनगर्भ, सर्वदेव,

उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त और उरुगाय आदि नामोंसे उनके गुण
और लीला आदिका कीर्तन करते हैं॥ २६॥

द्वापरे सगवाञ्छचासः पीतवासा निजायुधः। श्रीवत्सादिभिरङ्केश्व लक्षणेरुपलिश्वतः ॥२०॥ राजन् ! द्वापर युगमें भगवान्के श्रीविग्रहका रंग होता है साँवला । वे पीताम्बर तथा शङ्क, चक्र, गदा आदि अपने आयुध धारण करते हैं । वक्षः स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, भृगुलता, कौस्तुभ-मणि आदि लक्षणोंसे वे पहचाने जाते हैं ॥२०॥

तं तैदा पुरुषं मर्त्या महाराजोपलक्षणम्।
यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां परं जिज्ञासवो नृप।।२८।।
राजन्! उस समय जिज्ञासु मनुष्य महाराजोंके चिह्न छत्र,
चैंबर आदिसे युक्त परमपुरुष भगवान्की वैदिक और तान्त्रिक
विधिसे आराधना करते हैं।। २८।।

नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च । प्रद्युम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२९॥ नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । विक्वेक्वराय विक्वाय सर्वभृतात्मने नमः ॥३०॥ वे लोग इस प्रकार भगवान्की स्तृति करते हैं—'हे जान स्वरूप भगवान् वासुदेव एवं क्रियाशक्तिरूप सङ्गर्षण ! हम आपको बार-बार नमस्कार करते हैं। भगवान् प्रद्युम्न और अनिरुद्धे रूपमें हम आपको नमस्कार करते हैं। ऋषि नारायण, महाला नर, विश्वेश्वर, विश्वरूप और सर्वभूतात्मा भगवान्को हम नमस्कार करते हैं। २९-३०॥

इति द्वापर उर्वाश स्तुवन्ति जगदीक्वरम् । नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१॥

राजन् ! द्वापरयुगमें इस प्रकार छोग जगदीस्त्रर भगवान्वं स्तुति करते हैं । अब किन्युगमें अनेक तन्त्रोंके विधि-विधानं भगवान्की जैसी पूजा की जाती है, उसका वर्णन सुनो—॥ ३१।

> कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं सौङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदम् । यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥

कियुगमें भगवान्का श्रीविग्रह होता है कृष्णवर्ण—कार्रे रंगका। जैसे नीलम मणिमेंसे उज्ज्वल कान्तिधारा निकलती रहती है, वैसे ही उनके अङ्गकी लटा भी उज्ज्वल होती है। वे हता आदि अङ्ग, कौस्तुम आदि उपाङ्ग, सुदर्शन आदि अस्र और सुनत प्रमृति पार्षदोंसे संयुक्त रहते हैं। कल्यियुगमें श्रेष्ठ बुद्धिसम्पन्न पुरुष ऐसे यज्ञोंके द्वारा उनकी आराधना करते हैं, जिनमें नाम, गुणी लीला आदिके कीर्तनकी प्रधानता रहती है। ३२॥

१. साङ्गोपाङ्गं सपार्षदम् ।

ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिश्चिनुतं शरण्यम् । भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाव्धिपोतं

वन्दे सहापुरुष ते चरणारिवन्द्रम् ।।३३।। वे छोग भगवान्की स्तृति इस प्रकार करते हैं—प्रभो ! आप शरणागतरक्षक हैं । आपके चरणारिवन्द सदा-सर्वदा ध्यान करने-योग्य, माया-मोहके कारण होनेवाछे सांसारिक पराजयोंका अन्त कर देनेवाछे तथा भक्तोंकी समस्त अभीष्ट वस्तुओंका दान करनेवाछे कामधेनुखरूप हैं । वे तीथोंको भी तीर्थ बनानेवाछे खयं परम तीर्थ-खरूप हैं; शिव, ब्रह्मा आदि बड़े-बड़े देवता उन्हें नमस्कार करते हैं और चाहे जो कोई उनकी शरणमें आ जाय, उसे खीकार कर छेते हैं । सेवकोंकी समस्त आर्ति और विपत्तिके नाशक तथा संसार-सागरसे पार जानेके छिये जहाज हैं । महापुरुष ! मैं आपके उन्हीं चरणारिवन्दोंकी वन्दना करता हूँ ॥ ३३॥

त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेष्सितरीज्यलक्ष्मीं
धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यम्।
मायामृगं द्यितयेष्मितमन्वधावद्
वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्।।३४॥
भगवन् ! आपके चरणकमलोंकी महिमा कौन कहे ? रामा-वतारमें अपने पिता दशरथजीके वचनोंसे देवताओंके लिये भी

वाञ्छनीय और दुस्त्यज राज्यळक्ष्मीको छोड़कर आपके चरणकमळ

१. राजलक्ष्मीम्।

बन-वन घूमते फिरे! सचमुच आप धर्मनिष्ठताकी सीमा हैं। और महापुरुष! अपनी प्रेयसी सीताजीके चाहनेपर जान-बूझकर आपके चरणकमळ मायामृगके पीछे दौड़ते रहे। सचमुच आप प्रेमकी सीमा हैं। प्रभो!मैं आपके उन्हीं चरणारिवन्दोंकी वन्दना करता हूँ॥३४॥

> एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान् युगवर्तिभिः। मनुजैरिज्यते राजन् श्रेयसामीक्वरो हरिः॥३५॥

राजन् ! इस प्रकार विभिन्न युगोंके छोग अपने-अपने युगके अनुरूप नाम-रूपोंद्वारा विभिन्न प्रकारसे भगवान्की आराधना करते हैं । इसमें सन्देह नहीं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष—सभी पुरुषार्थोंके एकमात्र खामी भगवान् श्रीहरि ही हैं ॥ ३५॥

किलं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः। यत्र सङ्कीर्तनेनैव सर्वः स्वार्थोऽभिलभ्यते॥३६॥

कियुगमें केवल सङ्कीर्तनसे ही सारे खार्थ और परमार्थ बन जाते हैं। इसलिये इस युगका गुण जाननेवाले सारम्राही श्रेष्ठ पुरुष किथुगकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, इससे बड़ा प्रेम करते हैं॥३६॥

न ह्यतः परमो लाभो देहिनां भ्राम्यतामिह । यतो विन्देत परमां शान्ति नभ्यति संसृतिः ॥३७॥

देहाभिमानी जीव संसारचक्रमें अनादि कालसे भटक रहे हैं। उनके लिये भगवान्की लीला, गुण और नामके कीर्तनसे बढ़कर और कोई परम लाभ नहीं है; क्योंकि इससे संसारमें भटकना मिट जाता है और परम शान्तिका अनुभव होता है।। ३७॥

१. ऽपि लभ्यते।

कृतादिषु प्रजा राजन् कलाविच्छन्ति सम्भवम् । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः ॥३८॥ कचित् कचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । ताम्रपणी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥३९॥ कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी । ये पिवन्ति जलं तासां मनुजा मनुजेश्वर । प्रायो भक्ता भगवति वासुदेवेऽमलाशयाः ॥४०॥

राजन् ! सत्ययुग, त्रेता और द्वापरकी प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म किलयुगमें हो; क्योंकि किलयुगमें कहीं-कहीं भगवान् नारायणके शरणागत—उन्हींके आश्रयमें रहनेवाले बहुत से भक्त उत्पन्न होंगे । महाराज विदेह ! किलयुगमें द्रविड्देशमें अधिक भक्त पाये जाते हैं; जहाँ ताम्रपणीं, कृतमाला, पयि विनी, परम पित्र कावेरी, महानदी और प्रतीची नामकी निदयाँ बहती हैं । राजन् ! जो मनुष्य इन निदयोंका जल पीते हैं, प्रायः उनका अन्तःकरण शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् वासुदेवके भक्त हो जाते हैं ॥ ३८—४०॥

देवर्षिभृताप्तनृणां पितृणां
न किङ्कारो नायमृणी च राजन् ।
सर्वात्मना यः शरणं शरण्यं
गतो मुकुन्दं परिहृत्य कर्तम् ॥४१॥
राजन् ! जो मनुष्य 'यह करना बाकी है, वह करना आवश्यक
है'—इत्यादि कर्म-वासनाओंका अथवा भेदबुद्धिका परित्याग करके

सर्वात्मभावसे शरणागतवत्सल, प्रेमके वरदानी भगवान् मुकुन्दकी शरणमें आ गया है, वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुम्बियों और अतिथियोंके ऋणसे उऋण हो जाता है; वह किसीके अधीन, किसीका सेवक, किसीके बन्धनमें नहीं रहता॥ ४१॥

स्वपादमूरुं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः। विकर्म यचोत्पतितं कथश्चिद्

धुनोति सर्वं हृदि सिन्निविष्टः ॥४२॥ जो प्रेमी भक्त अपने प्रियतम भगवान्के चरणकमछोंका अनन्यभावसे—दूसरी भावनाओं, आस्थाओं, वृत्तियों और प्रवृत्तियोंको छोड़कर—भजन करता है, उससे, पहली बात तो यह है कि पाप कर्म होते ही नहीं; परंतु यदि कभी किसी प्रकार हो भी जायँ तो परमपुरुष भगवान् श्रीहरि उसके हृदयमें बैठकर वह सब धो-बहा देते और उसके हृदयको शुद्ध कर देते हैं॥ ४२॥

### नारद उवाच

धर्मान् भागवतानित्थं श्रुत्वाथ मिथिलेश्वरः । जायन्ते यान् मुनीन् प्रीतः सोपाध्यायो ह्यपूजयत् ॥४३॥ नारदजी कहते हैं—वसुदेवजी ! मिथिलानरेश राजा निमि नौ योगीश्वरोंसे इस प्रकार भागवतधर्मोंका वर्णन सुनकर बहुत ही आनन्दित हुए । उन्होंने अपने ऋत्विज और आचार्योंके साथ ऋषभनन्दन नौ योगीश्वरोंकी पूजा की ॥ ४३ ॥

ततोऽन्तर्दधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पश्यतः । राजा धर्मानुपातिष्ठन्नवाप परमां गतिम् ॥४४॥ इसके बाद सब छोगोंके सामने ही वे सिद्ध अन्तर्धान हो गये। विदेहराज निमिने उनसे सुने हुए भागवतधर्मोंका आचरण किया और परमगति प्राप्त की ॥ ४४ ॥

त्वमप्येतान् महासाग धर्मान् भागवताञ्छुतान् । आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम् ॥४५॥

महाभाग्यवान् वसुदेवजी ! मैंने तुम्हारे आगे जिन भागवतधर्मीका वर्णन किया है, तुम भी यदि श्रद्धाके साथ इनका आचरण करोगे तो अन्तमें सब आसक्तियोंसे छूटकर भगवान्का परमपद प्राप्त कर छोगे ॥ ४५ ॥

युवयोः स्वलु दम्पत्योर्यशसा प्रितं जगत् । पुत्रतामगमद् यद् वां भगवानीश्वरो हिरः ॥४६॥ वसुदेवजी ! तुम्हारे और देवकीके यशसे तो सारा जगत् भरपूर हो रहा है; क्योंकि सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्ण तुम्हारे पुत्रके रूपमें अवतीर्ण हुए हैं ॥ ४६॥

दर्शनालिङ्गनालापैः श्रीयनासनभोजनैः । आत्मा वां पानितः कृष्णे पुत्रस्नेहं प्रकुर्वतोः ॥४७॥ तुमलोगोंने भगवान्के दर्शन, आलिङ्गन तथा बातचीत करने एवं उन्हें सुलाने, बैठाने, खिलाने आदिके द्वारा वात्सल्य-स्नेह करके अपना हृदय शुद्ध कर लिया है; तुम परम पवित्र हो गये हो ॥ ४७॥

१. सशय्यासनभोजनैः ।

वैरेण यं नृपतयः शिंशुपालपीण्ड्र-शाल्वादयो गतिविलासविलोकनाद्यैः । ध्यायन्त आकृतिधयः शैयनासनादी

तत्साम्यमापुरनुरक्तिध्यां पुनः किम् ॥४८॥ वसुदेवजी ! शिशुपाल, पौण्ड्रक और शाल्व आदि राजाओंने तो वैरमावसे श्रीकृष्णकी चाल-ढाल, लीला-विलास,चितवन-बोलन आदिका स्मरण किया था । वह भी नियमानुसार नहीं, सोते, बैठते, चलते, फिरते—साभाविकरूपसे ही । फिर भी उनकी चित्तवृत्ति श्रीकृष्णाकार हो गयी और वे सारूष्य-मुक्तिके अधिकारी हुए । फिर जो लोग प्रेमभाव और अनुरागसे श्रीकृष्णका चिन्तन करते हैं, उन्हें श्रीकृष्णकी प्राप्ति होनेमें कोई सन्देह है क्या ? ॥ ४८ ॥

मापत्यवृद्धिमकुथाः कृष्णे सँगीतमनीश्वरे । मायामनुष्यभावेन गृहैश्वर्ये परेऽव्यये ॥४९॥ वसुदेवजी ! तुम श्रीकृष्णको केवल अपना पुत्र ही मत समझो। वे सर्वात्मा, सर्वेश्वर, कारणातीत और अविनाशी हैं । उन्होंने लीलाके लिये मनुष्यरूप प्रकट करके अपना ऐश्वर्य छिपा रक्खा है ॥ ४९॥

भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम् । अवतीर्णस्य निर्वृत्यै यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ वे पृथ्वीके भारभूत राजवेषधारी असुरोंका नाश और संतोंकी रक्षा करनेके लिये तथा जीवोंको परम शान्ति और मुक्ति देनेके लिये

१. शिशुपालशाल्वपौण्ड्रादयो। २. आकृतिधियः। ३. शयनाशनादौ । ४. सर्वेश्वरे गुरौ ।

ही अवतीर्ण हुए हैं और इसीके लिये जगत्में उनकी कीर्ति भी गायी जाती है ॥ ५०॥

## श्रीशुंक उवाच

एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेवोऽतिविस्मितः । देवकी च महाभागा जहतुर्मोहमात्मनः ॥५१॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—प्रिय परीक्षित् ! नारदजीके मुखसे यह सब सुनकर परम भाग्यवान् वसुदेवजी और परम भाग्यवती देवकीजीको बड़ा ही विस्मय हुआ । उनमें जो कुछ माया-मोह अवशेष था, उसे उन्होंने तत्क्षण छोड़ दिया ॥ ५१ ॥

इतिहासिममं पुण्यं धारयेद् यः समाहितः । स विध्येह शमठं ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ राजन् ! यह इतिहास परम पित्र है । जो एकामिचत्तमे इसे धारण करता है, वह अपना सारा शोक-मोह दूर करके ब्रह्मपदको प्राप्त होता है ॥ ५२॥



इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥



# अथ षष्टोऽध्यायः

देवताओंकी भगवान्से खधाम सिधारनेके लिये प्रार्थना तथा यादवोंको प्रभासक्षेत्र जानेकी तैयारी करते देखकर उद्भवका भगवान्के पास आना

## श्रीशुंक उवाच

अथ ब्रह्माऽऽत्मजैदेंवै: प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् ।
भवश्र भृतभव्येशो ययौ भृतगणैर्वतः ॥ १ ॥
इन्द्रो मरुद्धिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ ।
ऋमवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्र देवताः ॥ २ ॥
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणगुद्यकाः ।
ऋषयः पितरश्चेव सविद्याधरिकन्नराः ॥ ३ ॥
द्वारकाम्रुपसंजग्मः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः ।
वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः ।
यशो वितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम् ॥ ४ ॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब देवर्षि नार्द वसुदेवजीको उपदेश करके चले गये, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापितयोंके साथ ब्रह्माजी, भूतगणोंके साथ सर्वेश्वर महादेवजी और मरुद्गणोंके साथ देवराज इन्द्र द्वारकानगरीमें आये।

१. श्रीबादरायणिरुवाच । २. वितनुते लोके ।

साथ ही सभी आदित्यगण, आठों वसु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अङ्गरा-के वंशज ऋषि, ग्यारहों रुद्ध, विश्वेदेव, साध्यगण, गन्धर्व, अप्सराएँ, नाग, सिद्ध, चारण, गुद्धक, ऋषि, पितर, विद्याधर और कित्तर भी वहीं पहुँचे। इन लोगोंके आगमनका उद्देश यह था कि मनुष्यका-सा मनोहर वेष धारण करनेवाले और अपने श्यामसुन्दर विश्रहसे सभी लोगोंका मन अपनी ओर खींचकर रमा लेनेवाले भगवान् श्रीकृष्णका दर्शन करें; क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्रीविश्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकोंमें ऐसी पवित्र कीर्तिका विस्तार किया है, जो समस्त लोकोंके पाप-तापको सदाके लिये मिटा देती है।। १-४।।

> तस्यां विश्राजमानायां समृद्धायां महर्द्धिमः । व्यचक्षतावितृप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदर्शनम् ॥ ५ ॥

द्वारकापुरी सब प्रकारकी सम्पत्ति और ऐश्वयोंसे समृद्ध तथा अछौकिक दीप्तिसे देदीप्यमान हो रही थी। वहाँ आकर उन छोगोंने अनूठी छिबसे युक्त भगवान् श्रीकृष्णके दर्शन किये। भगवान्की रूप-माधुरीका निर्निमेष नयनोंसे पान करनेपर भी उनके नेत्र तृप्त न होते थे। वे एकटक बहुत देरतक उन्हें देखते ही रहे॥ ५॥

> स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैक्छादयन्तो यद्त्तमम् । गीर्मिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् ॥ ६॥

उन छोगोंने खर्गके उद्यान नन्दन-वन, चैत्ररथ आदिके दिव्य पुष्पोंसे जगदीश्वर भगवान् श्रीकृष्णको ढक दिया और चित्र-विचित्र पदों तथा अथोंसे युक्त वाणीके द्वारा उनकी स्तुति करने छगे ॥ ६॥

देवा उत्तुः

नताः सा ते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोिसः

यचिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तै-

र्ध्रम्भुभाः कर्ममयोरुपाञात् ॥ ७॥

देवताओंने प्रार्थना की—खामी ! कमोंके विकट पंती छूटनेकी इच्छावाले मुमुञ्जन भक्ति-भावसे अपने हृदयमें जिसका चिन्त करते रहते हैं, आपके उसी चरणकमलको हमलोगोंने अपनी बुद्धि इन्द्रिय, प्राण, मन और वाणीसे साक्षात् नमस्कार किया है। अहो ! आश्चर्य है\* ॥ ७॥

त्वं मायया त्रिगुणयाऽऽत्मिन दुर्विभाव्यं व्यक्तं सृजस्पविस छम्पसि तद्गुणस्यः । नैतैभेवानजित कर्मभिरज्यते वै यत् स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्यः ॥८॥

अजित ! आप मायिक रज आदि गुणोंमें स्थित होकर इस अचिन्त्य नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी त्रिगुणमयी मायाके द्वारा अपने

दोभ्यों पादाभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा हशा । मनसा वचसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईरितः ॥

हार्योसे, चरणोंसे, घुटनोंसे, वक्षःस्थलसे, शिरसे, नेत्रोंसे, मनहे और वाणीसे—इन आठ अङ्गोंसे किया गया प्रणाम साष्टाङ्ग प्रणाम कहलाता है।

<sup>\*</sup> यहाँ साष्टाङ्ग प्रणामसे तात्पर्य है--

आपमें ही रचना करते हैं; पालन करते और संहार करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कमींसे आप लिप्त नहीं होते हैं; क्योंकि आप राग-द्वेषादि दोषोंसे सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखण्ड स्वरूपभूत परमानन्दमें मग्न रहते हैं॥ ८॥

द्युद्धिर्नुणां न तु तथेड्य दुराश्चयानां विद्याश्चताध्ययनदानतपःक्रियाभिः ।

सन्वात्मनामृषम ते यशसि प्रशुद्ध-

सच्छ्रद्भया अवणसम्भृतया यथा स्यात् ॥ ९ ॥

स्तुति करनेयोग्य परमात्मन् ! जिन मनुष्योंकी चित्तवृत्ति रागद्वेषादिसे कल्लुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या
और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि
नहीं हो सकती, जैसी श्रवणके द्वारा सम्पुष्ट शुद्धान्तःकरण सज्जन
पुरुषोंकी आपकी लीलाकथा, कीर्तिके विषयमें दिनोंदिन बदकर
परिपूर्ण होनेवाली श्रद्धासे होती है ॥ ९॥

स्यानस्तवाङ् घिरशुभाशयधूमकेतुः

श्वेमाय यो मुनिभिरार्द्रह्दोद्यमानः । यः सात्वतैः समिनभूतय औत्मवद्भि-र्व्यूहेऽर्चितः सवनशः खरतिक्रमाय ॥१०॥ यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्तविधिनेश हविर्युहीत्वा । अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां

जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥११॥

१. आत्मविद्धिः।

भा० ए० स्क॰ ६-

मननशील मुमुक्षुजन मोक्ष-प्राप्तिके लिये अपने प्रेमसे पिछ हुए हृदयके द्वारा जिन्हें लिये-लिये फिरते हैं, पाञ्चरात्र विधि उपासना करनेवाले भक्तजन समान ऐश्वर्यकी प्राप्तिके लिये वासुदेव सङ्कर्षण, प्रद्युम और अनिरुद्ध—इस चतुर्व्यूहके रूपमें जिनका पूजा करते हैं और जितेन्द्रिय धीरपुरुष स्वर्गलोकका अतिक्रमण कर्षे भगवद्धामकी प्राप्तिके लिये तीनों समय जिनकी पूजा किया कर्त हैं, याज्ञिक लोग तीनों वेदोंके द्वारा बतलायी हुई विधिसे अफ़ संयत हाथोंमें हिवष्य लेकर यज्ञकुण्डमें आहुति देते और उन्हींक चिन्तन करते हैं। आपकी आत्मस्वरूपिणी मायाके जिज्ञासु योगीज हृदयके अन्तर्देशमें दहरविद्या आदिके द्वारा आपके चरण- कमलोंक ही ध्यान करते हैं और आपके बड़े-बड़े प्रेमी मक्तजन उन्हींबे अपना परम इष्ट आराध्यदेव मानते हैं। प्रभो ! आपके वे ही चरणकमळ हमारी समस्त अशुभ वासनाओं — विषयवासनाओं ने भस्म करनेके लिये अग्निस्वरूप हों । वे अग्निके समान हमारे पाप-तापोंको भस्म कर दें ॥ १०-११॥

> पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवच्छीः। यः सुप्रणीतमम्रयार्हणमादद्वो भ्यात् सदाङ्घिरशुभाशयध्मकेतुः॥१२॥

प्रभो ! यह भगवती छक्ष्मी आपके वक्षःस्थलपर मुरझायी हुई बासी वनमालासे भी सौतकी तरह स्पर्द्धा रखती हैं। फिर भी आप उनकी परवा न कर भक्तोंके द्वारा इस बासी मालासे की हुई पूजा भी प्रेमसे स्वीकार करते हैं । ऐसे भक्तवरसल प्रभुके चरणकमल सर्वदा हमारी विषय-वासनाओंको जलानेवाले अग्निस्वरूप हों॥ १२॥

केतुस्तिविक्रमयुतस्तिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्बोः । स्त्रगीय साधुषु खलेष्वितराय भूमन् पादः पुनातु भगवन् भजतामधं नः ॥१३॥

अनन्त ! वामनावतारमें दैत्यराज बिलकी दी हुई पृथ्वीको नापनेके लिये जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोकमें पहुँच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था, मानो कोई बहुत बड़ा विजयध्वज हो । ब्रह्माजीके पखारनेके बाद उससे गिरती हुई गङ्गाजीके जलकी तीन धाराएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानो उसमें लगी हुई तीन पताकाएँ फहरा रही हों । उसे देखकर असुरोंकी सेना भयभीत हो गयी थी और देवसेना निर्भय । आपका वह चरण-कमल साधुखभाव पुरुषोंके लिये आपके धाम वैकुण्ठलोककी प्राप्तिका और दुष्टोंके लिये अधोगतिका कारण है । भगवन् ! आपका वही पादपद्म हम भजन करनेवालोंके सारे पाप-ताप धो-बहा दे ॥ १३॥

नस्योतगाव इव यस्य वशे भवन्ति

ब्रह्माद्यस्तनुभृतो मिथुरर्घमानाः ।

कालस्य ते प्रकृतिपूरुषयोः परस्य

शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य ॥१४॥

ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं, वे सत्त्व, रज, तम—इन

तीनों गुणोंके परस्पर विरोधी त्रिविध भावोंकी टक्करसे जीते-मरते

रहते हैं । वे सुख-दु: खके थपेड़ोंसे बाहर नहीं हैं और ठीक के ही आपके वरामें हैं, जैसे नथे हुए बैछ अपने खामीके वरामें होते हैं। आप उनके छिये भी कालखरूप हैं । उनके जीवनका आदि, मध और अन्त आपके ही अधीन है । इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुषसे भी परे खयं पुरुषोत्तम हैं । आपके चरणकमह हमलोगोंका कल्याण करें ॥ १४ ॥

अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमाना-मन्यक्तजीवमहतामपि कालमाहुः। सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः

कालो गभीरस्य उत्तमपूरुषस्त्यम् ।।१५॥ प्रभो ! आप इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयके पर कारण हैं; क्योंकि शास्त्रोंने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति पुरुष और महत्तत्त्वके भी नियन्त्रण करनेवाले काल हैं । शीत प्रीष्म और वर्षाकालरूप तीन नाभियोंवाले संवत्सरके रूपमें सबके क्षयकी ओर ले जानेवाले काल आप ही हैं । आपकी गति अवाध और गम्भीर है । आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं ।। १५ ।।

त्वत्तः पुमान् संमधिगम्य यया स्ववीर्यं धत्ते महान्तिमव गर्भममोघवीर्यः । सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशं हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् ॥१६॥ यह पुरुष आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघवीर्य हो जाता है। और फिर मायाके साथ संयुक्त होकर विश्वके महत्तत्त्वरूप गर्मका

१. समधिकृत्य ।

स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्तत्त्व त्रिगुणमयी मायाका अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मनरूप सात आवरणों ( परतों ) वाले इस सुवर्णवर्ण ब्रह्माण्डकी रचना करता है ॥ १६॥

तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यनमाययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान् । अर्थाञ्जुषन्निप हृषीकपतेन लिप्तो येऽन्ये स्वतः परिहृताद्दिप विभयति स्म ॥१७॥

इसिलिये ह्वीकेश ! आप समस्त चराचर जगत्के अधीश्वर हैं। यही कारण है कि मायाकी गुण-विषमताके कारण बननेवाले विभिन्न पदार्थोंका उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिस नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अतिरिक्त दूसरे तो खयं उनका त्याग करके भी उन विषयोंसे डरते रहते हैं॥ १७॥

स्मायावलोकलवद्शितमावहारि-श्रूमण्डलप्रहितसोरतमन्त्रशोण्डैः । पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनङ्गवाणै-र्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्व्यः ॥१८॥

सोलह हजारसे अधिक रानियाँ आपके साथ रहती हैं। वे सब अपनी मन्द-मन्द मुसकान और तिरली चितवनसे युक्त मनोहर भौंहोंके इशारेसे और सुरतालापोंसे प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चलाती हैं और कामकलाकी विविध रीतियोंसे आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं; परंतु फिर भी वे अपने परिपृष्ट कामबाणोंसे आपका मन तनिक भी न डिगा सकीं, वे असफल ही रहीं ॥ १८॥

विभ्व्यस्तवामृतकथोदवहास्त्रिलोक्याः

पादावनेजसरितः शंमलानि हन्तुम् । आनुश्रवं श्रुतिभिरङ्घिजमङ्गसङ्गै-

स्तीर्थद्वयं ग्रुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१९॥

आपने त्रिलोकीकी पाप-राशिको घो बहानेके लिये वे प्रकारकी पिवत्र निद्याँ बहा रक्खी हैं—एक तो आपकी अमृतमयी लीलासे भरी कथानदी और दूसरी आपके पाद-प्रक्षालनके जल्ले भरी गङ्गाजी । अतः सत्सङ्गसेवी विवेकीजन कानोंके द्वारा आपकी कथा-नदीमें और शरीरके द्वारा गङ्गाजीमें गोता लगाकर दोनों ही तीर्थोंका सेवन करते हैं और अपने पाप-ताप मिटा देते हैं ॥ १९॥

वादरायणिरुवाच

इत्यभिष्ट्रय विबुधैः सेशः शतपृतिहिरिम् । अभ्यभाषत गोविन्दं प्रणम्याम्बरमाश्रितः ॥२०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित् ! समस्त देवताओं और भगवान् शंकरके साथ ब्रह्माजीने इस प्रकार भगवान्की स्तुति की । इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाममें जानेके लिये आकाशमें स्थित होकर भगवान्से इस प्रकार कहने लगे ॥ २०॥

बह्योवाच

भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मंस्तत्तथैवोपपादितम्

॥२१॥

१. शमलं निइन्तुम् । २. सुरैः ।

ब्रह्माजीने कहा—सर्वात्मन् प्रभो ! पहले हमलोगोंने आपसे अवतार लेकर पृथ्वीका भार उतारनेके लिये प्रार्थना की थी । सो वह काम आपने हमारी प्रार्थनाके अनुसार ही यथोचितरूपसे पूरा कर दिया ।। २१ ।।

धर्मश्च ख्यापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया।
कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा।।२२॥
आपने सत्यपरायण साधुपुरुषोंके कल्याणार्थ धर्मकी स्थापना
भी कर दी और दसों दिशाओंमें ऐसी कीर्ति फैला दी,
जिसे सुन-सुनाकर सब लोग अपने मनका मैल मिटा देते
हैं ॥ २२ ॥

अवतीर्य यदोईशे विभ्रद् रूपमनुत्तमम्। कर्माण्युद्दामगृत्तानि हिताय जगतोऽक्रथाः ॥२३॥ आपने यह सर्वेत्तम रूप धारण करके यदुवंशमें अन्तार लिया और जगत्के हितके लिये उदारता और पराक्रमसे भरी अनेकों लीलाएँ कीं ॥ २३॥

यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधनः कलौ । शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्चसा तमः ॥२४॥ प्रभो ! कलियुगमें जो साधुरूवभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओंका श्रवण-कीर्तन करेंगे, वे सुगमतासे ही इस अज्ञानरूप अन्धकारसे पार हो जायँगे ॥ २४॥

यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम । शरच्छतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रमो ॥२५॥ पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान् प्रभो ! आपको यदुवंशमें अवता ग्रहण किये एक सौ पचीस वर्ष बीत गये हैं ॥ २५॥

नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्यावदोषितम्।
कुलं च विप्रशापेन नष्टप्राथमभूदिदम्।।२६॥
सर्वाधार ! अब हमलोगोंका ऐसा कोई काम बाकी नहीं है।
जिसे पूर्ण करनेके लिये आपके यहाँ रहनेकी आवश्यकता हो।
ब्राह्मणोंके शापके कारण आपका यह कुल भी एक प्रकारसे नष्ट हो
ही चुका है।।२६॥

ततः स्वधाम परमं विशस्त यदि मन्यसे।
सलोकाँ ल्लोकपालान् नः पाहि वैकुण्ठिकङ्करान् ॥२७॥
इसिल्ये वैकुण्ठनाथ ! यदि आप उचित समझें तो अपने
परम-धाममें पधारिये और अपने सेवक हम् लोकपालोंका तथा
हमारे लोकोंका पालन-पोषण कीजिये॥ २७॥

### श्रीभगवानुवाच

अवधारितमेतन्मे यदात्थ निबुधेश्वर ।
कृतं वः कार्यमखिलं भूमेर्भारोऽवतारितः ॥२८॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—ब्रह्माजी ! आप जैसा कहते हैं,
मैं पहलेसे ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ । मैंने आपलोगोंका सब काम पूरा करके पृथ्वीका भार उतार दिया ॥ २८॥

तिद्दं यादवकुलं वीर्यशौर्यश्रियोद्धतम्। लोकं जिघृक्षद् रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः ॥२९॥ परन्तु अभी एक काम बाकी है; वह यह कि यदुवंशी बल-विक्रम, वीरता-शूरता और धन-सम्पत्तिसे उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वीको ग्रस लेनेपर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रक्खा है, जैसे समुद्रको उसके तटकी भूमि॥ २९॥

यद्यसंहत्य दप्तानां यद्नां विपुलं कुलम् । गन्तास्म्यनेन लोकोऽयमुद्देलेन विनङ्कचिति ॥३०॥ यदि मैं घमंडी और उच्छुङ्खल यदुवंशियोंका यह विशाल वंश नष्ट किये विना ही चला जाऊँगा तो ये सब मर्यादाका उल्लङ्खन करके सारे लोकोंका संहार कर डालेंगे ॥३०॥

इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । यास्यामि भवनं ब्रह्मन्नेतदन्ते तवानघ ॥३१॥

निष्पाप ब्रह्माजी ! अब ब्राह्मणोंके शापसे इस वंशका नाश प्रारम्भ हो खुका है। इसका अन्त हो जानेपर मैं आपके धाममें होकर जाऊँगा ॥ ३१॥

### श्रीशुक उवाच

इत्युक्तो लोकनाथेन खयम्भूः प्रणिपत्य तम् । सह देवगणैर्देवः खधाम समपद्यत ॥३२॥ श्रीयुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब अखिळ-लोकाधिपति भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार कहा, तब ब्रह्माजीने उन्हें प्रणाम किया और देवताओंके साथ वे अपने धामको चले गये ॥ ३२॥

अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां सम्रुत्थिताम् । विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान् समागतान् ॥३३॥ उनके जाते ही द्वारकापुरीमें बड़े-बड़े अपशकुन, बड़े-बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंशके बड़े-बूढ़े भगवा श्रीकृष्णके पास आये। भगवान् श्रीकृष्णने उनसे यह क कही॥ ३३॥

## श्रीभंगवानुवाच

एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्तीह संर्वतः।
शापश्च नः कुलस्यासीद् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः ॥३॥
न वस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्थकाः।
प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽद्येव मा चिरम् ॥३५॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—गुरुजनो ! आजकल द्वारकां
जिधर देखिये, उधर ही बड़े-बड़े अपशकुन और उत्पात हो हें
। आपलोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणोंने हमारे वंशको ऐसा शा
दे दिया है, जिसे टाल्ल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐस
विचार है कि यदि हमलोग अपने प्राणोंकी रक्षा चाहते हों तो हां
यहाँ नहीं रहना चाहिये।अब विलम्ब करनेकी आवश्यकता नहीं है।
हमलोग आज ही परम पवित्र प्रभासक्षेत्रके लियेनिकल पड़ें॥३४-३५॥

यत्र स्नात्वा दक्षशापाद् गृहीतो यक्ष्मणोडुराट्।
विम्रक्तः किल्विपात् सद्यो भेजे भूयः कलोद्यम् ॥३६॥
प्रभासक्षेत्रकी महिमा बहुत प्रसिद्ध है । जिस समय दक्ष
प्रजापतिके शापसे चन्द्रमाको राजयक्ष्मा रोगने प्रस लिया था, उस
समय उन्होंने प्रभासक्षेत्रमें जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस
पापजन्य रोगसे छूट गये । साथ ही उन्हें कलाओंकी अभिवृद्धि भी
प्राप्त हो गयी ॥ ३६॥

१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है। २. सर्वशः। ३. सुमहापुण्यम्।

वयं च तस्मिन्नाप्छत्य तर्पयित्वा पितृन् सुरान् ।

भोजियत्वोशिजो विप्रान् नानागुणवतान्धसा ॥३७॥
तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोप्त्वा महान्ति वै ।

गृजिनानि तरिष्यामो दानैनीमिरिवार्णवम् ॥३८॥

हमलोग भी प्रभासक्षेत्रमें चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं
पितरोंका तर्पण करेंगे और साथ ही अनेकों गुणवाले पकवान
तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भोजन करायेंगे । वहाँ हमलोग उन
सत्पात्र ब्राह्मणोंको पूरी श्रद्धासे बड़ी-बड़ी दान-दक्षिणा देंगे और इस
प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े-बड़े संकटोंको वैसे ही पार कर
जायँगे, जैसे कोई जहाजके द्वारा समुद्र पार कर जाय ॥३७-३८॥

श्रीशुक उवाच

एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः कुलनन्दैन ।
गन्तुं कृतिधियस्तीर्थं स्यन्दनान् समयूयुजन् ॥३९॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं — कुलनन्दन ! जब भगवान्
श्रीकृष्णने इस प्रकार आज्ञा दी, तब यदुवंशियोंने एक मतसे प्रभास
जानेका निश्चय कर लिया और सब अपने-अपने रथ सजाने-जोतने
लगे॥ ३९॥

तिन्नरीक्ष्योद्धवो राजन् श्रुत्वा भगवतोदितम् । दृष्ट्वारिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुत्रतः ॥४०॥ विविक्त उपसङ्गम्य जगतामीश्वरेश्वरम् । प्रणम्य श्विरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत ॥४१॥

१. कुरुनन्दन।

परीक्षित् ! उद्धवजी भगवान् श्रीकृष्णके बड़े प्रेमी और सेक्ष थे । उन्होंने जब यदुवंशियोंको यात्राकी तैयारी करते देखा, भगवान्की आज्ञा सुनी और अत्यन्त घोर अपशकुन देखे, तब वे जगत्के एकमात्र अधिपति भगवान् श्रीकृष्णके पास एकान्तमें गये, उनके चरणोंपर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़का उनसे प्रार्थना करने छगे।। ४०–४१।।

उद्धवं उवाच

देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीर्तन ।
संहत्यैतत् कुलं नृनं लोकं सन्त्यक्ष्यते भवान् ।
विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥४२॥
उद्धवजीने कहा—योगेश्वर ! आप देवाधिदेवोंके भी अधीश्व
हैं । आपकी लीलाओंके श्रवण-कीर्तनसे जीव पित्र हो जाता है।
आप सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हैं । आप चाहते, तो ब्राह्मणोंके शापको
मिटा सकते थे । परंतु आपने वैसा किया नहीं । इससे मैं यह
समझ गया कि अब आप यदुवंशका संहार करके, इसे समेटका
अवश्य ही इस लोकका परित्याग कर देंगे ॥ ४२ ॥

नाहं तवाङ्घिकमलं क्षणार्धमिप केशव । त्यक्तुं सम्रत्सहे नाथ स्वधाम नय मामिप ॥४३॥ परंतु घुँघराळी अळकोंवाळे स्यामसुन्दर ! मैं आघे क्षणके ळिंगे भी आपके चरणकमळोंके त्यागकी बात सोच भी नहीं सकता। मेरे जीवनसर्वस्त, मेरे स्वामी ! आप मुझे भी अपने धाममें हैं चिळये ॥ ४३॥

१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है।

तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परममङ्गलम् ।
कर्णपीयूषमास्त्राद्य त्यजत्यंन्यस्पृहां जनः ॥४४॥
श्चारमानाटनस्थानस्त्रानक्रीडाशनादिषु ।
कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमिह ॥४५॥
प्यारे कृष्ण ! आपकी एक-एक छीछा मनुष्योंके छिये परम
मङ्गळमयी और कानोंके छिये अमृतस्त्रस्त्र है । जिसे एक बार उस
ससका चसका छग जाता है, उसके मनमें फिर किसी दूसरी वस्तुके
छिये छाछसा ही नहीं रह जाती । प्रभो ! हम तो उठते-बैठते,
सोते-जागते, घूमते-फिरते आपके साथ रहे हैं, हमने आपके साथ
स्नान किया, खेछ खेले, भोजन किया; कहाँतक गिनावं, हमारी
एक-एक चेष्टा आपके साथ होती रही । आप हमारे प्रियतम हैं;
और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं । ऐसी स्थितिमें हम आपके
प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं ? ॥ ४४–४५॥

त्वयोपभुक्तस्रग्गन्थवासोऽलंकारचर्चिताः । उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ॥४६॥

हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाये हुए चन्दन लगाये, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किये हुए गहनोंसे अपने-आपको सजाते रहे। हम आपकी ज्ठन खानेवाले सेवक हैं। इसलिये हम आपकी मायापर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। (अत: प्रभो! हमें आपकी मायाका डर नहीं है, डर है तो केवल आपके वियोगका)।। ४६॥

१. त्यजन्त्यन्यस्पृहां जनाः।

वातरशना य ऋषयः श्रमणा ऊर्ध्वमन्थिनः। ब्रह्मारुयं धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः॥१७॥

हम जानते हैं कि मायाको पार कर लेना बहुत ही कि है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि दिगम्बर रहकर और आजीवन नैक्षि ब्रह्मचर्यका पालन करके अध्यात्मिविद्याके लिये अत्यन्त परिश्रम कर हैं । इस प्रकारकी कि तिन साधनासे उन संन्यासियोंके हृदय निर्म हो पाने हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियोंकी शान्तिहा नैष्कम्प्रअवस्थामें स्थित होकर आपके ब्रह्मनामक धामको प्रहोते हैं ॥ ४७॥

वयं त्विह महायोगिन् भ्रमन्तः कर्मवर्त्मस् ।
त्वद्वार्तया तरिष्यामस्तावकेर्दुस्तरं तमः ॥४८॥
स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च ।
गत्युत्सितेक्षणक्ष्वेलि यन्नुलोकविडम्बनम् ॥४९॥
महायोगेश्वर ! हमलोग तो कर्ममार्गमें ही भ्रम-भटक रहे हैं।
परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनोंके साथ आपके
गुणों और लीलाओंकी चर्चा करेंगे तथा मनुष्यकी-सी लीला करें
हुए आपने जो कुछ किया या कहा है, उसका स्मरण-कीर्तन करें
रहेंगे । साथ ही आपकी चाल-ढाल, मुसकान-चितवन और हासपरिहासकी स्मृतिमें तल्लीन हो जायँगे । केवल इसीसे हम दुस्ति
मायाको पार कर लेंगे । (इसलिये हमें मायासे पार जानेकी
नहीं, आपके विरहकी चिन्ता है । आप हमें छोड़िये नहीं, साथ
ले चिलये )॥ ४८—४९॥

## श्रीशुंक उवाच

एवं विज्ञापितो राजन् भगवान् देवकीसुतः । एकान्तिनं प्रियं भृत्यमुद्धवं समभापत ॥५०॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित् ! जब उद्धवजीने देवकी-नन्दन भगवान् श्रीकृष्णसे इस प्रकार प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने अनन्यप्रेमी सखा एवं सेवक उद्धवजीसे कहा ॥ ५०॥



इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादश-स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

## अथ सप्तमोऽध्यायः

अवधूतोपारूयान—पृथ्वीसे लेकर कव्तरतक आठ गुरुओंकी कथा श्रीमगवानुवाच

यदात्थ मां महाभाग तिचकीर्षितमेव मे । ब्रह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासं मेऽभिकाङ्किणः ॥१॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—महाभाग्यवान् उद्भव ! तुमने मुझसे जो कुछ कहा है, मैं वहीं करना चाहता हूँ । ब्रह्मा, शंकर और इन्द्रादि लोकपाल भी अब यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकोंमें होकर अपने धामको चला जाऊँ ॥ १॥

१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है।

सया निष्पादितं ह्यत्र देवकार्यमशेषतः। यदर्थमवतीर्णोऽहमंशेन ब्रह्मणार्थितः॥२॥ पृथ्वीपर देवताओंका जितना काम करना था, उसे मैं पूरा क चुका। इसी कामके छिये ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मैं बलरामजीके सा अवतीर्ण हुआ था॥ २॥

कुलं वे शापनिर्दग्धं नङ्गचत्यन्योन्यविष्रहात् । समुद्रः सप्तमेऽह्वचेतां पुरीं च ष्ठावयिष्यति ॥ ३॥ अब यह यदुवंश, जो ब्राह्मणोंके शापसे भस्म हो चुका है पारस्परिक फूट और युद्धसे नष्ट हो जायगा । आजके सातवें हि समुद्र इस पुरी—दारकाको डुबो देगा ॥ ३ ॥

यर्धेवायं मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । भविष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः ॥ ४॥ प्यारे उद्भव ! जिस क्षण मैं मर्त्यलोकका परित्याग कर दूँग उसी क्षण इसके सारे मङ्गल नष्ट हो जायँगे और थोड़े ही दिनों पृथ्वीपर कलियुगका बोलबाला हो जायगा ॥ ४॥

न वस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले । जनोऽधर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलौ युगे ॥ ५॥ जब मैं इस पृथ्वीका त्याग कर दूँ, तब तुम इसपर मत रहना क्योंकि साधु उद्भव ! कलियुगमें अधिकांश लोगोंकी रुचि अधर्मी ही होगी ॥ ५॥

> त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वैजनबन्धुषु । मय्यावेश्य मनः सम्यक् समद्दग् विचरस्व गाम् ॥ ६॥

१. स्वजनबन्धनम् ।

अब तुम अपने आत्मीय खजन और बन्धु-वान्धवोंका रनेह-सम्बन्ध छोड़ दो और अनन्यप्रेमसे मुझमें अपना मन लगाकर समदृष्टिसे पृथ्वीमें खन्छन्द विचरण करो ॥ ६॥

यदिदं मनसा वाचा चक्षुभ्यां श्रवणादिभिः। नश्चरं गृह्यमाणं च विद्धि मायामनोमयम्।। ७॥

इस जगत्में जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणीसे कहा जाता है, नेत्रोंसे देखा जाता है और श्रवण आदि इन्द्रियोंसे अनुभव किया जाता है, वह सब नारावान् है। सपनेकी तरह मनका विलास है। इसिंखेये मायामात्र है, मिथ्या है—ऐसा समझ लो।। ७॥

पुंसोऽयुक्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक् । कर्माकमीनकर्मेति गुणदोषधियो भिदा ॥ ८॥

जिस पुरुषका मन अशान्त है, असंयत है, उसीको पागळकी तरह अनेकों वस्तुएँ माछम पड़ती हैं; वास्तवमें यह चित्तका भ्रम ही है। नानात्वका भ्रम हो जानेपर ही 'यह गुण है' और 'यह दोष' इस प्रकारकी कल्पना करनी पड़ती है। जिसकी बुद्धिमें गुण और दोषका भेद बैठ गया है, दढ़मूळ हो गया है, उसीके लिये कर्म अकर्म ने और विकर्म रूप में सेदका प्रतिपादन हुआ है।। ८॥

तस्माद्युक्तेन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत् । आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्वरे ॥ ९ ॥ इसिल्ये उद्भव ! तुम पहले अपनी समस्त इन्द्रियोंको अपने

<sup>\*</sup> विहित कर्म । † विहित कर्मका लोप । ‡ निषिद्ध कर्म ।

भा० ए० स्क० ७-

वशमें कर लो, उनकी बागडोर अपने हाथमें ले लो और के इन्द्रियोंको ही नहीं, चित्तकी समस्त वृत्तियोंको भी रोक लो के फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत् अपने आत्मामें फैला हुआ है और आत्मा मुझ सर्वात्मा इन्द्रियातीत ब्रह्मसे एक है अभिन्न है ॥ ९ ॥

ज्ञानिवज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः श्रीरिणाम् ।
आत्मानुभवतृष्टात्मा नान्तरायैर्विहन्यसे ॥१०
जब वेदोंके मुख्य ताल्पर्य—निश्चयद्भप ज्ञान और अनुभक्ष
विज्ञानसे भलीभाँति सम्पन्न होकर तुम अपने आत्माके अनुभक्षे
आनन्दमग्न रहोगे और सम्पूर्ण देवता आदि शरीरधारियोंके आ
हो जाओगे ! इसल्चिये किसी भी विष्नसे तुम पीड़ित नहीं
सकोगे; क्योंकि उन विष्नों और विष्न करनेवालोंकी आत्मार्थ
तुम्हीं होगे ॥ १०॥

दोषबुद्धचोभयातीतो निषेधान निवर्तते।
गुणबुद्धचा च विहितं न करोति यथार्भकः।।११॥
जो पुरुष गुण और दोष-बुद्धिसे अतीत हो जाता है, ब बालकके समान निषिद्ध कर्मसे निवृत्त होता है, परंतु दोष-बुद्धि नहीं। वह विहित कर्मका अनुष्टान भी करता है, परंतु गुण बुद्धिसे नहीं।। ११॥

सर्वभृतसहच्छान्तो ज्ञानविज्ञानिश्चयः। पञ्चन् मदात्मकं विश्वं न विषयेत वे पुनः॥१२॥ जिसने श्रुतियोंके तात्पर्यका यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त की छिया, बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर छिया है और इस प्रका जो अटल निश्चयसे सम्पन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियोंका हितेषी सुदृद् होता है और उसकी वृत्तियाँ सर्वथा शान्त रहती हैं। वह समस्त प्रतीयमान विश्वको मेरा ही खरूप—आत्मखरूप देखता है; इसलिये उसे फिर कभी जन्म-मृत्युके चक्करमें नहीं पड़ना पड़ता।। १२।।

## श्रीशुक उवाच

इत्यादिष्टो सगवता महाभागवतो नृप । उद्भवः प्रणिपत्याह तत्त्विज्ञासुरच्युतम् ॥१३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने इस प्रकार आदेश दिया, तब भगवान्के परमप्रेमी उद्भवजीने उन्हें प्रणाम करके तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिकी इच्छासे यह प्रश्न किया ॥ १३॥

#### उद्धव उवाच

योगेश योगविन्यास योगातमन् योगसम्भव ।
निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः ॥१४॥
उद्धवजीने कहा—भगवन् ! आप ही समस्त योगियोंकी
गुप्त पूँजी योगोंके कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगोंके
आधार, उनके कारण और योगखरूप भी हैं। आपने मेरे परमकल्याणके छिये उस संन्यासरूप त्यागका उपदेश किया है ॥१४॥

त्यागोऽयं दुष्करो भूमन् कामानां विषयात्मिः । सुतरां त्विय सर्वात्मन्नभक्तौरिति में मितः ॥१५॥ परंतु अनन्त ! जो लोग विषयोंके चिन्तन और सेवनमें घुळ-मिळ गये हैं, विषयात्मा हो गये हैं, उनके लिये विषय-भोगों और कामनाओंका त्याग अत्यन्त किठन है । सर्वस्वरूप ! उनमें भी जो छोग आपसे विमुख हैं, उनके लिये तो इस प्रकारका त्याग स्क् असम्भव ही है—ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १५॥

सोऽहं ममाहमिति मूहमतिविंगाह-

स्त्वन्माययां विरचितात्मिन सानुबन्धे । तत्त्वञ्जसा निगदितं भवता यथाहं

संसाधयामि भगवन्ननुशाधि भृत्यम् ॥१६॥

प्रभो ! भी ऐसा ही हूँ, मेरी मित इतनी मूढ़ हो ग है कि 'यह मैं हूँ, यह मेरा है' इस भावसे मैं आपकी मायाके के देह और देहके सम्बन्धी स्त्री, पुत्र, वन आदिमें डूब रहा हूँ। का भगवन् ! आपने जिस संन्यासका उपदेश किया है, उसका ता मुझ सेवकको इस प्रकार समझाइये कि मैं सुगमतापूर्वक उसक साधन कर सकूँ।। १६॥

> सत्यस्य ते स्वदृश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि नानुचक्षे । सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे ब्रह्माद्यस्तनुभृतो बहिर्श्वभावाः ॥१७॥

मेरे प्रभो ! आप भूत, भित्रष्य, वर्तमान—इन तीनों कार्जी अबाधित, एकरस सत्य हैं । आप दूसरेके द्वारा प्रकाशित नहीं खयंप्रकाश आत्मखरूप हैं । प्रभो ! मैं समझता हूँ कि मेरे लिये आस तस्वका उपदेश करनेवाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है । ब्रह्मा आदि ज़ितने बड़े-बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होनेके कारण आपकी मायासे मोहित हो रहे हैं । उनकी बुदि

मायाके वशमें हो गयी है। यही कारण है कि वे इन्द्रियोंसे अनुभव किये जानेवाले बाह्य विषयोंको सत्य मानते हैं। इसलिये मुझे तो आप ही उपदेश कीजिये॥ १७॥

> तसाद् भवन्तमनवद्यमनन्तपारं सर्वञ्जमीश्वरमकुण्ठविकुण्ठिघण्यम् । निर्विण्णधीरदेशु ह वृजिनाभितप्तो नारायणं नरसरवं शरणं प्रपद्ये।।१८॥

भगवन् ! इसीसे चारों ओरसे दुःखोंकी दावाग्निसे जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरणमें आया हूँ । आप निर्दोष देश-काळसे अपिरिच्छिन, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान् और अविनाशी वैकुण्ठलोकके निवासी एवं नरके नित्य सखा नारायण हैं । (अतः आप ही मुझे उपदेश की जिये ) ॥ १८॥

## श्रीभगवानुवाच

प्रायेण मनुजा लोके लोकतत्त्वविचक्षणाः ।
सम्रद्धरिन्त ह्यात्मानमात्मनैवाशुभाशयात् ॥१९॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भव ! संसारमें जो मनुष्य ध्यह
जगत् क्या है ? इसमें क्या हो रहा है ? इत्यादि बातोंका विचार
करनेमें निपुण हैं, वे चित्तमें भरी हुई अशुभ वासनाओंसे अपनेआपको खयं अपनी-अपनी विवेकशिक्तसे ही प्रायः बचा लेते
हैं ॥ १९॥

१. रिह मुहु: ।

आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः। यत् प्रत्यक्षानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावनुविन्दते ॥२०॥

समस्त प्राणियोंका विशेषकर मनुष्यका आत्मा अपने हित औ अहितका उपदेशक गुरु है। क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुम और अनुमानके द्वारा अपने हित-अहितका निर्णय करनेमें पूर्ण समर्थ है।। २०॥

पुरुषत्वे च मां धीराः सांख्ययोगविशारदाः । आविस्तरां प्रपञ्यन्ति सर्वशक्त्युपद्यंहितम् ॥२१॥ सांख्ययोगविशारद धीर पुरुष इस मनुष्ययोनिमें इन्द्रियशि मनःशक्ति आदिके आश्रयमृत मुझ आत्मतत्त्वको पूर्णतः प्रकटह्णे साक्षात्कार कर छेते हैं ॥ २१॥

एकद्वित्रिचतुष्पादो बहुपाद्स्तथापदः । बहुयः सन्ति पुरः सृष्टास्तासां से पौरुषी प्रिया ॥२२॥ मैंने एक पैरवाले, दो पैरवाले, तीन पैरवाले, चार पैरवाले चारसे अधिक पैरवाले और बिना पैरके—इत्यादि अनेक प्रकार्ष श्रीरोंका निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्पक ही शरीर है॥ २२॥

अत्र मां मार्गयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम् । गृद्यमाणैर्गुणैर्लिङ्गैरग्राद्यमनुमानतः ॥२३॥

इस मनुष्य-शरीरमें एकाग्रचित्त तीक्ष्णबुद्धि पुरुष बुद्धि आहि प्रहण किये जानेवाले हेतुओंसे जिनसे कि अनुमान भी होता है। अनुमानसे अग्राह्य अर्थात् अहङ्कार आदि विषयोंसे भिन्न मुग्न सर्वप्रवर्त्तक ईश्वरको साक्षात् अनुभव करते हैं ।। २३ ॥

अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम् । अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः ॥२४॥ इस विषयमें महात्मालोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं । वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदुके संवादके रूपमें है ॥ २४ ॥

अवधृतं द्विजं कश्चिचरन्तमकुतोभयम् । कविं निरीक्ष्य तैरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित् ॥२५॥

एक बार धर्मके मर्मज्ञ राजा यदुने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया ॥ २५॥

# यदुरुवाच

कुतो बुद्धिरियं ब्रह्मञ्जकर्तुः सुविद्यारदा । यामासाद्य भवाँछोकं विद्वांश्वरति वालवत् ॥२६॥

<sup>\*</sup> अनुसन्धानके दो प्रकार हैं—(१) एक स्वप्रकाश तत्त्वके विना बुद्धि आदि जड पदार्थोंका प्रकाश नहीं हो सकता । इस प्रकार अर्थापितिके द्वारा और (२) जैसे वसीला आदि औंजार किसी कर्ताके द्वारा प्रयुक्त होते हैं । इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औंजार किसी कर्ताके द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है । यह तो देहादिसे विलक्षण त्वंपदार्थके शोधनकी युक्तिमात्र है ।

१. करुणम् । २. प्राचीन प्रतिमें नहीं है ।

राजा यदुने पूछा-ब्रह्मन् ! आप कर्म तो करते नहीं, आपको यह अत्यन्त निपुण बुद्धि कहाँसे प्राप्त हुई ! जिसका आह लेकर आप परम विद्वान् होनेपर भी बालकके समान संसारमें विक हैं॥ २६॥

प्रायो धर्मार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । हेतनैव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥२॥ ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौन्दर्य-सणी आदिकी अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्त्व-जिज्ञास प्रवृत्त होते हैं; अकारण कहीं किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती॥२०

त्वं तु कल्पः कविर्दक्षः सुमगोऽमृतमापणः न कर्ता नेहसे किञ्चिज्ञडोन्मत्तिपशाचवत् ॥२८॥ मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करनेमें समर्थ, विद्वान् और निषु हैं। आपका भाग्य और सौन्दर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी तो मानो अमृत टपक रहा है। फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथ पिशाचके समान रहते हैं; न तो कुछ करते हैं और न चाहते हैं हैं॥ २८॥

जनेषु दद्यमानेषु कामलोभद्वाग्निना । न तप्यसेऽमिना मुक्तो गङ्गाम्भःस्य इव द्विपः ॥२९॥ संसारके अधिकांश लोग काम और लोभके दावानलसे ज रहे हैं। परन्तु आपको देखकर ऐसा माछ्म होता है कि आप मुक हैं, आपतक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती; ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वनमें दावाग्नि लगनेपर उससे छूटकर गङ्गाजलमें खड़ा हो॥ २९॥

त्वं हि नः पृच्छतां ब्रह्मचात्मन्यानन्दकारणम् । ब्र्हि स्पर्शविहीनस्य भवतः केवलात्मनः ॥३०॥ व्रह्मन् । आप पुत्र, स्नी, धन आदि संसारके स्पर्शसे भी रहित हैं । आप सदा-सर्वदा अपने केवल खरूपमें ही स्थित रहते हैं । हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मामें ही ऐसे अनिर्वचनीय आनन्दका अनुभव कैसे होता है ? आप कृपा करके अवश्य बतलाइये ॥ ३०॥

### श्रीभगवानुवाच

यदुनैवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा ।
पृष्टः सभाजितः प्राह प्रश्रयावनतं द्विजः ।।३१।।
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भव ! हमारे पूर्वज महाराज
यदुकी बुद्धि गुद्ध थी और उनके हृदयमें ब्राह्मणभक्ति थी । उन्होंने
परमभाग्यवान् दत्तात्रेयजीका अत्यन्त सत्कार करके यह प्रश्न पृष्ठा
और बड़े विनम्रभावसे सिर झुकाकर वे उनके सामने खड़े हो गये।
अब दत्तात्रेयजीने कहा ।। ३१ ॥

#### बाह्मण उवाच

सन्ति मे गुरवो राजन् वहवो बुद्धचुपाश्रिताः ।

यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोऽटामीह ताञ्छृणु ॥३२॥

बद्धावेत्ता दत्तात्रेयजीने कहा—राजन् ! मैंने अपनी बुद्धिसे
बहुत-से गुरुओंका आश्रय छिया है, उनसे शिक्षा प्रहण करके मैं
इस जगत्में मुक्तभावसे खच्छन्द विचरता हूँ । तुम उन गुरुओंके
नाम और उनसे प्रहण की हुई शिक्षा सुनो ॥ ३२ ॥

पृथिवी वायुराकाशमापोऽग्निश्चन्द्रमा रिनः । कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद् गजः ॥३॥ मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला कुररोऽर्भकः । कुमारी शरकृत् सर्प ऊर्णनािमः सुपेशकृत् ॥३॥ मेरे गुरुओंके नाम हैं—पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, औ चन्द्रमा, सूर्य, कबृतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्षं हाथी, शहद निकालनेवाला, हरिन, मछली, पिङ्गला वेश्या, अपक्षी, बालक, कुँआरी कन्या, बाण बनानेवाला, सर्प, मकड़ी के मुङ्गी कीट ॥ ३३—३४ ॥

एते मे गुरवो राजंश्वतुर्विश्चतिराश्चिताः । शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वश्चिक्षमिहात्मनः ॥३५ राजन् ! मैंने इन चौबीस गुरुओंका आश्रय छिया है औ इन्हींके आचरणसे इस छोकमें अपने छिये शिक्षा प्रहण की है॥ ३५॥

यतो यद्नुशिक्षामि यथा वा नाहुपात्मज । तत्तथा पुरुषच्याघ्र निगोध कथयामि ते ॥३६॥ वीरवर ययातिनन्दन ! मैंने जिससे जिस प्रकार जो कु सीखा है, वह सब ज्यों-का-त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो ॥ ३६॥

भृतौराक्रम्यमाणोऽिष धीरो दैववशानुगैः । तद् विद्वान चलेन्मार्गादन्वशिक्षं क्षितेर्वतम् ॥३०॥ मैंने पृथ्वीसे उसके धैर्यकी, क्षमाकी शिक्षा छी है । छैं। पृथ्वीपर कितना आघात और क्या-क्या उत्पात नहीं करते; पर्ध वह न तो किसीसे बदछा लेती है और न रोती-विछाती है। संसारके सभी प्राणी अपने-अपने प्रारब्धके अनुसार चेष्टा कर रहे हैं, वे समय-समयपर भिन्न-भिन्न प्रकारसे जान या अनजानमें आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुषको चाहिये कि उनकी विवशता समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे। अपने मार्गपर ज्यों-का-त्यों चलता रहे।। ३७॥

श्वारपरार्थसर्वेहः परार्थेकान्तसम्भवः ।
साधुः शिक्षेत भूभृत्तो नगशिष्यः परात्मताम् ॥३८॥
पृथ्वीके ही विकार पर्वत और वृक्षसे मैंने यह शिक्षा प्रहण
की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएँ सदा-सर्वदा दूसरोंके हितके
लिये ही होती हैं, बल्कि यों कहना चाहिये कि उनका जन्म ही
एकमात्र दूसरोंका हित करनेके लिये ही हुआ है, साधु पुरुषको
चाहिये कि उनकी शिष्यता खीकार करके उनसे परोपकारकी शिक्षा
प्रहण करे ॥ ३८॥

प्राणवृत्येव सन्तुष्येन सुनिने वेन्द्रियप्रियेः । ज्ञानं यथा न नश्येत नावकीर्येत वाङ्मनः ॥३९॥ मैंने शरीरके भीतर रहनेवाले वायु—प्राणवायुसे यह शिक्षा प्रहण की है कि जैसे वह आहारमात्रकी इच्छा रखता है और उसकी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधकको भी चाहिये कि जितनेसे जीवन-निर्वाह हो जाय, उतना भोजन कर ले । इन्द्रियोंको तृप्त करनेके लिये बहुत-से विषय न चाहे । संक्षेपमें उतने ही विषयोंका उपयोग करना चाहिये, जिनसे बुद्धि विकृत न हो, मन चञ्चल न हो और वाणी व्यर्थकी बातोंमें न लग जाय ॥ ३९॥

विषयेष्याविश्वन् योगी नानाथर्मेषु सर्वतः।
गुणदोषव्यपेतात्मा न विषञ्जेत वायुवत्।।४०
शरीरके बाहर रहनेवाले वायुसे मैंने यह सीखा है कि जै
वायुको अनेक स्थानोंमें जाना पड़ता है, परंतु वह कहीं भी आसा
नहीं होता, किसीका भी गुण-दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साम
पुरुष भी आवश्यकता होनेपर विभिन्न प्रकारके धर्म और खभावको
विषयोंमें जाय, परंतु अपने लक्ष्यपर स्थिर रहे। किसीके गुण र दोषकी ओर झुक न जाय, किसीसे आसिक्त या द्वेष न क

पार्थिवेिष्वह देहेषु प्रविष्टस्तद्गुणाश्रयः ।
गुणैर्न युज्यते योगी गन्धैर्वायुरिवात्मद्दक् ।।४१॥
गन्ध वायुका गुण नहीं, पृथ्वीका गुण है । परंतु वायुक्षे
गन्धका वहन करना पड़ता है । ऐसा करनेपर भी वायु गुद्ध है
रहता है, गन्धसे उसका सम्पर्क नहीं होता । वैसे ही साधकका
जबतक इस पार्थिव शरीरसे सम्बन्ध है, तबतक उसे इसकी व्याधि
पीड़ा और भूख-प्यास आदिका भी वहन करना पड़ता है । परंहु
अपनेको शरीर नहीं, आत्माके रूपमें देखनेवाला साधक शरीर और
उसके गुणोंका आश्रय होनेपर भी उनसे सर्वथा निर्लित रहता
है ।। ४१ ॥

अन्तर्हितश्र स्थिरजङ्गमेषु ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन। व्याप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो मुनिर्नभस्त्वं विततस्य मावयेत्॥४२॥ राजन्! जितने भी घट-मठ आदि पदार्थ हैं, वे चाहे चळ हों या अचळ, उनके कारण भिन्न-भिन्न प्रतीत होनेपर भी वास्तवमें आकाश एक और अपरिच्छिन्न (अखण्ड) ही है। वैसे ही चर-अचर जितने भी सूक्ष्म-स्थूळ शरीर हैं, उनमें आत्मारूपसे सर्वत्र स्थित होनेके कारण ब्रह्म सभीमें है साधकको चाहिये कि सूतके मिनयोंमें व्याप्त सूतके समान आत्माको अखण्ड और असङ्गरूपसे देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुळना कुळ-कुछ आकाशसे ही की जा सकती है। इसिळिये साधकको आत्माकी आकाशरूपताकी भावना करनी चाहिये॥ ४२॥

तेजोऽबन्नसयैभीवैभेषाद्यैनीयुनेरितैः ।

न स्पृत्रयते नभरतद्वत् कालसृष्टेर्गुणैः पुमान् ।।४३।।
आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और
नष्ट होते हैं, वायुकी प्रेरणासे बादल आदि आते और चले जाते हैं;
यह सब होनेपर भी आकाश अछूता रहता है। आकाशकी दृष्टिसे
यह सब कुल है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्यके
चक्करमें न जाने किन-किन नामक्लपेंकी सृष्टि और प्रलय होते हैं;
परन्तु आत्माके साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है।। ४३॥

खच्छः प्रकृतितः स्त्रिग्धो माधुर्यस्तीर्थभूर्नृणाम् । मुनिः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पर्शकीर्तनैः॥४४॥

जिस प्रकार जल खभावसे ही स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करनेवाला होता है तथा गङ्गा आदि तीथोंके दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारणसे भी लोग पवित्र हो जाते हैं—वैसे ही साधकको भी स्वभावसे ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और छोक्षा होना चाहिये। जलसे शिक्षा प्रहण करनेवाला अपने दर्शन, स और नामोच्चारणसे लोगोंको पवित्र कर देता है।। ४४॥

> तेजस्वी तपसा दीप्तो दुर्घर्षोदरभाजनः। सर्वभक्षोऽपि युक्तात्मा नादचे मलमग्निवत्॥४५

राजन् ! मैंने अग्निसे यह शिक्षा छी है कि जैसे वह तेज और ज्योतिर्मय होती है, जैसे उसे कोई अपने तेजसे दबा के सकता, जैसे उसके पास संप्रह-पिरप्रहके छिये कोई पात्र नही-सब कुछ अपने पेटमें रख छेती है, और जैसे सब कुछ खा-पी के पर भी विभिन्न वस्तुओंके दोषोंसे वह छिप्त नहीं होती; वैसे हं साधक भी परम तेजस्वी, तपस्यासे देदी प्यमान, इन्द्रियोंसे अपराम् भोजनमात्रका संप्रही और यथायोग्य सभी विषयोंका उपभोग कर हुआ भी अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें रक्खे, किसीका के अपनेमें न आने दे॥ ४५॥

किचिच्छनः किचित्स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम् । श्रुङ्के सर्वत्र दातृणां दहन्त्रागुत्तराशुभम् ॥४६॥ जैसे अग्नि कहीं ( लकड़ी आदिमें ) अप्रकट रहती हैं औ कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भा कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हैं जाय । वह कहीं-कहीं ऐसे रूपमें भी प्रकट हो जाता है, जिसे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें । वह अग्निके समा ही भिक्षारूप हजन करनेवालोंके अतीत और भावी अशुभको भन्न कर देता है तथा सर्वत्र अन्न प्रहण करता है ॥ ४६॥ स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्लक्षणं विश्वः। प्रविष्ट ईयते तत्तत्स्वरूपोऽग्निरिवैधसि ॥४७॥

साधक पुरुषको इसका विचार करना चाहिये कि जैसे अग्नि छंबी-चौड़ी, टेढ़ी-सीधी छकड़ियोंमें रहकर उनके समान ही सीधी-टेढ़ी या छंबी-चौड़ी दिखायी पड़ती है—वास्तवमें वह वैसी है नहीं; वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपना मायासे रचे हुए कार्य-कारणहूप जगत्-में व्याप्त होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके नाम-रूपसे कोई सम्बन्ध न होनेपर भी उनके रूपमें प्रतीत होने छगता है ॥ ४७॥

विसर्गाद्याः इमज्ञानान्ता भावा देहस्य नात्मनः ।
कलानामिन चन्द्रस्य कालेनीन्यक्तवर्त्मना ॥४८॥
मैंने चन्द्रमासे यह शिक्षा प्रहण की है कि यद्यपि जिसकी
गति नहीं जानी जा सकती, उस कालके प्रभावसे चन्द्रमाकी कलाएँ
घटती-बढ़ती रहती हैं तथापि चन्द्रमा तो चन्द्रमा ही है, वह न
घटता है और न बढ़ता ही है; वैसे ही जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त
जितनी भी अवस्थाएँ हैं, सब शरीरकी हैं, आत्मासे उनका कोई
भी सम्बन्ध नहीं है।। ४८॥

कालेन ह्योघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययो । नित्याविप न दश्येते आत्मनोऽग्नेर्यथार्चिपाम् ॥४९॥ जैसे आगकी लपट अथवा दीपककी लौ क्षण क्षणमें उत्पन्न और नष्ट होती रहती है— उनका यह क्रम निरन्तर चलता रहता है, परन्तु दीख नहीं पड़ता—वैसे ही जलप्रवाहके समान वेगवान्

१. नाव्यक्तमूर्तिना ।

कालके द्वारा क्षण-क्षणमें प्राणियोंके शरीरकी उत्पत्ति और विका होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखायी नहीं पड़ता ॥ ४९।

गुणैर्गुणानुपादत्ते यथाकालं विमुश्चिति। न तेषु युज्यते योगी गोभिर्मा इव गोपतिः॥५०॥

राजन् ! मैंने सूर्यसे यह शिक्षा प्रहण की है कि जैसे अपनी किरणोंसे पृथ्वीका जल खींचते और समयपर उसे बार देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इन्द्रियोंके द्वारा समयपर विषयोंका प्रकृ करता है और समय आनेपर उनका त्याग—उनका दान भी क देता है। किसी भी समय उसे इन्द्रियके किसी भी विषयमें आसी नहीं होती॥ ५०॥

> बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्य इव तद्गतः। लक्ष्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽर्कवत् ॥५१॥

स्थूलबुद्धि पुरुषोंको जलके विभिन्न पात्रोंमें प्रतिबिम्बित हुन सूर्य उन्हींमें प्रित्रष्ट-सा होकर भिन्न-भिन्न दिखायी पड़ता है। परंतु इससे खरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता; वैसे ही च अचल उपाधियोंके भेदसे ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति आत्मा अलग-अलग है। परंतु जिनको ऐसा माछ्म होता है, उनकी बुद्धि मोटी है। असल बात तो यह है कि आत्मा सूर्यके समान एक ही है। खरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है॥ ५१॥

नातिस्नेहः प्रसङ्गो वा कर्तव्यः कापि केनचित्। कुर्वन्विन्देत संतापं कपोत इव दीनधीः ॥५२॥ राजन् ! कहीं किसीके साथ अत्यन्त स्नेह अथवा आसक्ति न करनी चाहिये, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना खातन्त्र्य खोकर दीन हो जायगी और उसे कबूतरकी तरह अत्यन्त क्लेश उठाना पड़ेगा॥ ५२॥

कपोतः कश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ । कपोत्या भार्यया सार्धमुवास कितिचित् समाः ॥५३॥ राजन् ! किसी जंगलमें एक कवृतर रहता था, उसने एक पेड़पर अपना घोंसला बना रक्खा था। अपनी मादा कवृतरीके साथ वह कई वर्षोतक उसी घोंसलेमें रहा॥५३॥

क्रपोतों स्नेहगुणितहृदयों गृहधर्मिणों। हृष्टिं हृष्टचाङ्गमङ्गेन बुद्धिं बुद्धचा ववन्धतुः ॥५४॥ उस कबूतरके जोड़ेके हृदयमें निरन्तर एक-दूसरेके प्रति स्नेह-की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थधर्ममें इतने आसक्त हो गये थे कि उन्होंने एक-दूसरेकी दृष्टि-से-दृष्टि, अङ्ग-से-अङ्ग और बुद्धि-से-बुद्धिको बाँध रक्खा था॥ ५४॥

श्चयासनाटनस्थानवार्ताक्रीडाशनादिकम् ।
मिथुनीभूय विस्नब्धौ चेरतुर्वनराजिषु ॥५५॥
उनका एक-दूसरेपर इतना विश्वास हो गया था कि वे निःशंक होकर वहाँकी वृक्षावळीमें एक साथ सोते, बैठते, घूमते-फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेळते और खाते-पीते थे॥ ५५॥

यं यं वाञ्छति सा राजंस्तर्पयन्त्यनुकम्पिता। तं तं समनयत् कामं कुच्छ्रेणाप्यजितेन्द्रियः॥५६॥ राजन् ! कवृतरीपर कवृतरका इतना प्रेम था कि वह कि चाहती, कवृतर बड़े-से-बड़ा कप्ट उठाकर उसकी कामना कि करता; वह कवृतरी भी अपने कामुक पतिकी कामनाएँ कि करती ॥ ५६॥

कपोती प्रथमं गर्भ गृह्णती काल आगते। अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती॥५७ समय आनेपर कवृतरीको पहला गर्भ रहा। उसने अ पतिके पास ही घोंसलेमें अंडे दिये॥ ५७॥

> तेषु काले व्यजायन्त रचितावयवा हरेः। शक्तिभिदुर्विभाव्याभिः कोमलाङ्गतन्रुहाः॥५/

भगवान्की अचिन्त्य शक्तिसे समय आनेपर वे अंडे फूर हैं और उनमेंसे हाथ-पैरवाले बच्चे निकल आये। उनका एक-एक श और रोएँ अत्यन्त कोमल थे॥ ५८॥

प्रजा: पुपुषतः प्रीतौ दम्पती पुत्रवत्सलौ।
भृण्वन्तौ कूजितं तासां निर्दृतौ कलभापितैः ॥५॥
अव उन कवृतर-कवृतरीकी आँखें अपने बच्चोंपर लगार्व वे बड़े प्रेम और आनन्दमे अपने बच्चोंका लालन-पालन, लाइ-प्र करते और उनकी मीठी बोली, उनकी गुटर-गूँ सुन-सुनकर आन्त्र मग्न हो जाते॥ ५९॥

तासां पतत्त्रैः सुस्पर्शैः क्जितेर्सुग्धचेष्टितैः।
प्रत्युद्रमेरदीनानां पितरौ सुद्मापतः॥६०॥
बच्चे तो सदा-सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं; वे जब अपने सुक्रमा
पंखोंसे मा-बापका स्पर्श करते, क्जिते, भोळी-भाळी चेष्टाएँ करि

और फुदक-फुदककर अपने मा-बापके पास दौड़ आते तब कबूतर-कबूतरी आनन्दमग्न हो जाते॥ ६०॥

स्नेहानुबद्धहृद्यावन्योन्यं विष्णुमायया । विमोहितौ दीनधियौ शिशून् पुपुषतुः प्रजाः ॥६१॥ राजन् ! सच पूछो तो वे कबूतर-कबूतरी भगवान्की मायासे मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरेके स्नेहबन्धनसे बँध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चोंके पालन-पोषणमें इतने व्यप्र रहते कि उन्हें दीन-दुनिया, लोक-परलोककी याद ही न आती॥६१॥

एकदा जग्मतुस्तासामनार्थं तो कुटुम्बिनो ।
परितः कानने तिस्मिन्निर्थिनो चेरतुश्चिरम् ॥६२॥
एक दिन दोनों नर-मादा अपने बच्चोंके लिये चारा लाने
जंगलमें गये हुए थे। क्योंकि अब उनका कुटुम्ब बहुत बढ़ गया
था । वे चारेके लिये चिरकालतक जंगलमें चारों ओर विचरते
रहे॥६२॥

ह्या ताँचलुब्धकः कश्चिद् यहच्छातो वनेचरः। जगृहे जालमातत्य चरतः खालयान्तिके ॥६३॥ इधर एक बहेलिया यूमता-घूमता संयोगवश उनके घोंसलेकी ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसलेके आस-पास कबूतरके बच्चे फुदक रहे हैं; उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया ॥६३॥

कपोतश्र कपोती च प्रंजापोषे सदोत्सुकौ । गैतौ पोषणमादाय स्वनीडम्रुपजग्मतुः ॥६४॥

१. प्रजापोषणसोत्सुकौ । २. प्रजापोषण०।

कबूतर-कबूतरी बच्चोंको खिलाने-पिलानेके लिये हर स उत्सुक रहा करते थे । अब वे चारा लेकर अपने घेंसि पास आये ।। ६४ ॥

कपोती स्वात्मजान् वीक्ष्य बालकाञ्चालसंवृतान्। तानभ्यधावत् क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता॥६५ कबूतरीने देखा कि उसके नन्हे-नन्हे बच्चे, उनके हुल टुकड़े जालमें फँसे हुए हैं और दुःखसे चें-चें कर रहे हैं। हें ऐसी स्थितिमें देखकर कबूतरीके दुःखकी सीमा न रही। वह हैं चिल्लाती उनके पास दौड़ गयी॥ ६५॥

> सासकृत्स्नेहगुणिता दीनचित्ताजमायया। ख्रयं चाबध्यत शिचा बद्धान् पश्यन्त्यपस्मृतिः॥६॥

भगवान् की मायासे उसका चित्त अत्यन्त दीन-दुखी हो ह था। वह उमड़ते हुए स्नेहकी रस्सीसे जकड़ी हुई थी; अपने ब को जालमें फँसा देखकर उसे अपने शरीरकी भी सुध-बुध न ही और वह खयं ही जाकर जालमें फँस गयी॥ ६६॥

कपोतश्चात्मजान् बद्धानात्मनोऽप्यधिकान् प्रियान् ।

भार्यां चात्मसमां दीनो विललापातिदुःखितः ॥६॥

जब कबूतरने देखा कि मेरे प्राणोंसे भी प्यारे बन्चे जा फँस गये और मेरी प्राणिप्रया पत्नी भी उसी दशामें पहुँच गयी, वि वह अत्यन्त दु:खित होकर विछाप करने छगा। सचमुच अ समय उसकी दशा अत्यन्त दयनीय थी। ६७॥

१. दीनाम्।

अहो में पश्यतापायमन्पपुण्यस्य दुर्मतेः।
अतृप्तस्याकृतार्थस्य गृहस्त्रैवर्गिको हतः।।६८।।
मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ। हाय, हाय! मेरा तो सत्यानाश हो
गया। देखो, देखो न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएँ ही
पूरी हुई। तबतक मेरा धर्म, अर्थ और कामका मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया।। ६८।।

अनुरूपानुक्ला च यस्य मे पतिदेवता। शून्ये गृहे मां संत्यज्य पुत्रैः स्वर्गाति साधुभिः ॥६९॥ हाय ! मेरी प्राणप्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी; मेरी एक-एक बात मानती थी, मेरे इशारेपर नाचती थी, सब तरहसे मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घरमें छोड़कर हमारे स्विचे-सादे निश्छल बच्चोंके साथ स्वर्ग सिधार रही है॥ ६९॥

सोऽहं ग्रून्ये गृहे दीनो मृतदारो मृतप्रजः। जिजीविषे किमर्थं वा विधुरो दुःखजीवितः॥७०॥

मेरे बच्चे मर गये । मेरी पत्नी जाती रही । मेरा अब संसारमें क्या काम है ? मुझ दीनका यह विधुरजीवन—बिना गृहिणीका जीवन जलनका—व्यथाका जीवन है । अब मैं इस सूने घरमें किसके लिये जीऊँ ? ॥ ७०॥

तांस्तथैवावृताञ्छिग्भिर्मृत्युग्रस्तान् विचेष्टतः । स्वयं च कृपणः शिक्षु पश्यन्नप्यबुधोऽपतत् ॥७१॥ राजन् ! कबृतरके बच्चे जालमें फँसकर तड़फड़ा रहे थे, स्पष्ट दीख रहा था कि वे मौतके पंजेमें हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि खयं जान-वृक्क जालमें कूद पड़ा ॥ ७१॥

तं लब्ध्वा लुब्धकः क्र्रः कपोतं गृहमेधिनम्।
कपोतकान् कपोतीं च सिद्धार्थः प्रययो गृहम्।।७२॥
राजन् ! वह बहेलिया बड़ा क्र्र था। गृहस्थाश्रमी क्र्र्ला
कबूतरी और उनके बचोंके मिल जानेसे उसे बड़ी प्रसन्तता ही
उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेख

एवं कुटुम्ब्यशान्तात्मा द्वन्द्वारामः पतित्रवत् । पुष्णन् कुटुम्बं कृपणः सानुबन्धोऽवसीद्ति ॥७३॥ जो कुटुम्बी है, विषयों और लोगोंके सङ्ग-साथमें ही बि सुख मिलता है एवं अपने कुटुम्बके भरण-पोषणमें ही जो सा सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शान्ति नहीं मिल सकती। ब उसी कबूतरके समान अपने कुटुम्बके साथ कष्ट पाता है ॥७३॥

यः प्राप्य मानुषं लोकं मुक्तिद्वारमपावृतम् ।
गृहेषु खगवत् सक्तस्तमारूढच्युतं विदुः ॥७४॥
यह मनुष्य-शरीर मुक्तिका खुला हुआ द्वार है । इसे पाक्ष
भी जो कबूतरकी तरह अपनी घर-गृहस्थीमें ही फँसा हुआ है, ब बहुत ऊँचेतक चढ़कर गिर रहा है । शास्त्रकी भाषामें वह 'आर्द्ध च्युत' है ॥ ७४ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥

# अथाष्ट्रमोऽध्यायः

अवधूतोपाख्यान-अजगरसे लेकर पिङ्गलातक नौ गुरुओंकी कथा

### बाह्मण उवाच

सुखमैन्द्रियकं राजन् खरें। नरक एव च। देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत तद् युधः ।।१।। अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं—राजन् ! प्राणियोंको जैसे बिना इच्छाके, बिना किसी प्रयतके, रोकनेकी चेष्टा करनेपर भी पूर्वकर्मानुसार दुःख प्राप्त होते हैं, बैसे ही स्वर्गमें या नरकमें—कहीं भी रहें, उन्हें इन्द्रिय-सम्बन्धी सुख भी प्राप्त होते ही हैं। इसिल्ये सुख और दुःखका रहस्य जाननेवाले बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि इनके लिये इच्छा अथवा किसी प्रकारका प्रयत न करे।।१।।

ग्रासं सुमृष्टं विरसं महान्तं स्तोकसेव वा। यहच्छयैवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥२॥

विना माँगे, बिना इच्छा किये स्वयं ही अनायास जो कुछ मिल जाय—वह चाहे रूखा-सूखा हो चाहे बहुत मधुर और स्वादिष्ट, अधिक हो या थोड़ा—बुद्धिमान् पुरुष अजगरके समान उसे ही खाकर जीवन-निर्वाह कर ले और उदासीन रहे ॥ २ ॥

> शयीताहानि भूरीणि निराहारोऽनुपक्रमः। यदि नोपनमेद् ग्रासो महाहिरिव दिष्टग्रुक्॥३॥

यदि भोजन न मिले तो उसे भी प्रारब्ध-भोग समझकर किसी प्रकारकी चेष्टा न करे, बहुत दिनोंतक भूखा ही पड़ा रहे। उसे चाहिये कि अजगरके समान केवल प्रारब्धके अनुसार प्राप्त हुए भोजनमें ही संतुष्ट रहे।।३॥

ओजः सहोबलयुतं विश्रद् देहमकर्मकम् । शयानो वीतनिद्रक्च नेहेतेन्द्रियवानपि ॥४॥

उसके शरीरमें मनोबल, इन्द्रियबल और देहबल तीनों हों तब भी वह निश्चेष्ट ही रहे । निद्रारहित होनेपर भी सोया हुआ-सा रहे और कर्मेन्द्रियोंके होनेपर भी उनसे कोई चेष्टा न करे । राजन् ! मैंने अजगरसे यही शिक्षा ग्रहण की है ॥४॥

मुनि: प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । अनन्तपारो ह्यक्षोभ्यः स्तिमितोद् इवार्णवः ॥५॥ समुद्रसे मैंने यह सीखा है कि साधकको सर्वदा प्रसन्न और गम्भीर रहना चाहिये, उसका भाव अथाह, अपार और असीम होना चाहिये तथा किसी भी निमित्तसे उसे क्षोभ न होना चाहिये। उसे ठीक वैसे ही रहना चाहिये, जैसे ज्वार-भाटे और तरङ्गोंसे रहित शान्त समुद्र ॥ ५॥

> समृद्धकामी हीनो वा नारायणपरो मुनिः। नोत्सर्पेत न गुष्येत सरिद्धिरिव सागरः॥६॥ देखो, समुद्र वर्षा ऋतुमें निद्योंकी बाढ़के कारण बढ़ता नहीं

और न ग्रीष्म ऋतुमें घटता ही है; वैसे ही भगवत्परायण साधकको

भी सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्तिसे प्रफुल्छित न होना चाहिये और न उनके घटनेसे उदास ही होना चाहिये ॥ ६॥

दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावरिजितेन्द्रियः।
प्रलोभितः पतत्यन्थे तमस्यमौ पतङ्गवत्।। ७॥
राजन्! मैंने पतिंगेसे यह शिक्षा प्रहण की है कि जैसे वह
रूपपर मोहित होकर आगमें कूद पड़ता है और जल मरता है,
वैसे ही अपनी इन्द्रियोंको वशमें न रखनेवाला पुरुष जब स्त्रीको
देखता है तो उसके हाव-भावपर लट्टू हो जाता है और घोर
अन्धकारमें, नरकमें गिरकर अपना सत्यानाश कर लेता है।
सचमुच स्त्री देवताओंकी वह माया है, जिससे जीव भगवान् या
मोक्षकी प्राप्तिसे विच्चित रह जाता है।। ७।।

योषिद्धिरण्याभरणाम्बरादि-द्रव्येषु मायारचितेषु मृदः । प्रलोभितात्मा द्युपभोगबुद्धचा पतङ्गवन्नस्यति नष्टदृष्टिः ॥ ८ ॥

जो मृद् कामिनी-कञ्चन, गहने-कपड़े आदि नाशवान् मायिक पदार्थोंमें फँसा हुआ है और जिसकी सम्पूर्ण चित्तवृत्ति उनके उपभोगके लिये ही लालायित है, वह अपनी विवेक-बुद्धि खोकर पतिंगेके समान नष्ट हो जाता है। ८।

स्तोकं स्तोकं ग्रसेद् ग्रासं देहो वर्तेत यावता । गृहानहिंसन्नातिष्ठेद् वृत्तिं माधुकरीं म्रुनिः ॥९॥ राजन् ! संन्यासीको चाहिये कि गृहस्थोंको किसी प्रकारका कष्ट न देकर भौरेकी तरह अपना जीवन-निर्वाह करे। वह अपने शरीरके छिये उपयोगी रोटीके कुछ टुकड़े कई घरोंसे माँग ले\* ॥९॥

अणुम्यश्च महद्भचश्च शास्त्रेम्यः कुशलो नरः।
सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पेम्य इव पट्पदः।।१०॥
जिस प्रकार भौरा विभिन्न पुष्पोसे—चाहे वे छोटे हों गार्
बड़े—उनका सार संग्रह करता है, वैसे ही बुद्धिमान् पुरुषको
चाहिये कि छोटे-बड़े सभी शास्त्रोंसे उनका सार—उनका सा
निचोड़ ले।।१०॥

सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृहीत भिक्षितम् । पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न सङ्ग्रही ॥११॥ राजन् ! मैंने मधु-मक्खीसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि संन्यासीको सायंकाल अथवा दूसरे दिनके लिये भिक्षाका संग्रह न करना चाहिये । उसके पास भिक्षा लेनेको कोई पात्र हो तो केवल हाथ और रखनेके लिये कोई बर्तन हो तो पेट । वह कहीं संग्रह न कर बैठे, नहीं तो मधुमिक्खयोंके समान उसका जीवन ही दूभर हो जायगा ॥११॥

> सायन्तनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः । मक्षिका इव सङ्गृह्णन् सह तेन विनक्ष्यति ॥१२॥

<sup>\*</sup> नहीं तो एक ही कमलके गन्धमें आसक्त हुआ भ्रमर जैसे रात्रिके समय उसमें बंद हो जानेसे नष्ट हो जाता है उसी प्रकार स्वाद वासनारे एक ही ग्रहस्थका अन्न खानेसे उसके सांसर्गिक मोहमें फँसकर यित भी नष्ट हो जायगा।

यह वात खूव समझ लेनी चाहिये कि संन्यासी सबेरे-शामके लिये किसी प्रकारका संप्रह न करे; यदि संप्रह करेगा, तो मधुमिक्खयोंके समान अपने संप्रहके साथ ही जीवन भी गँवा बैठेगा ॥ १२ ॥

पदापि युवतीं भिक्षर्न स्पृशेद दारवीमपि । रपृशन् करीव वध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः ॥१३॥ राजन् ! मैंने हाथीसे यह सीखा कि संन्यासीको कभी पैरसे भी काठकी वनी हुई स्त्रीका भी स्पर्श न करना चाहिये। यदि वह

ऐसा करेगा तो जैसे हथिनीके अङ्ग-सङ्गसे हाथी बँध जाता है, वैसे ही वह भी बँध जायगा \* 11 १३ 11

नाधिगच्छेत् स्त्रियं प्राज्ञः कर्हिचिन्मृत्युमात्मनः । बलाधिकैः स हन्येत गजैरन्यैर्गजो यथा ॥१४॥ विवेकी पुरुष किसी भी स्त्रीको कभी भी भोगरूपसे स्वीकार न करे; क्योंकि यह उसकी मूर्तिमती मृत्यु है। यदि वह खीकार करेगा तो हाथियोंसे हाथीकी तरह अधिक बळवान् अन्य पुरुषोंके द्वारा मारा जायगा ॥ १४॥

नं देयं नोपभोग्यं च छुव्धेर्यद् दुःखसंचितम् । भुङ्क्ते तदपि तचान्यो मधुहेवार्थविन्मधु ॥१५॥

इाथी पकड़नेवाले तिनकोंसे ढके हुए गड्ढेपर कागजकी हथिनी खड़ी कर देते हैं। उसे देखकर हाथी वहाँ आता है और गड़ढेमें गिरकर फॅस जाता है।

१. नो।

मैंने मधु निकालनेवाले पुरुषसे यह शिक्षा प्रहण की है कि संसारके लोभी पुरुष बड़ी कठिनाईसे धनका संचय तो करते रहते हैं, किंतु वह संचित धन न किसीको दान करते हैं और न खयं उसका उपभोग ही करते हैं। बस, जैसे मधु निकालनेवाला मधुमिक्खयोंद्वारा संचित रसको निकाल ले जाता है, वैसे ही उनके संचित धनको भी उसकी टोह रखनेवाला कोई दूसरा पुरुष ही भोगता है। १५॥

सुदुः खोपार्जितैर्वित्तेराशासानां गृहाशिषः ।

मधुहेवाग्रतो सुङ्क्ते यितर्वे गृहमेधिनास् ॥१६॥
तुम देखते हो न कि मधुहारी मधुमिक्खयोंका जोड़ा हुआ

मधु उनके खानेसे पहले ही साफ कर जाता है; वैसे ही गृहस्थोंके

बहुत कठिनाईसे संचित किये पदार्थोंको, जिनसे वे सुखभोगकी
अभिलाषा रखते हैं, उनसे भी पहले संन्यासी और ब्रह्मचारी भोगते

हैं। क्योंकि गृहस्थ तो पहले अतिथि-अभ्यागतोंको भोजन कराकर
ही स्वयं भोजन करेगा ॥ १६॥

ग्राम्यगीतं न शृणुयाद् यतिर्वनचरः क्वचित् । शिक्षेत हरिणाद् बद्धान्मृगयोगीतमोहितात् ॥१७॥ मैंने हरिनसे यह सीखा है कि वनवासी संन्यासीको कभी विषय-सम्बन्धी गीत नहीं सुनने चाहिये। वह इस बातकी शिक्षा उस हरिनसे प्रहण करे, जो व्याधके गीतसे मोहित होकर बँध जाता है ॥ १७॥

नृत्यवादित्रगीतानि जुषन् ग्राम्याणि योषिताम् । आसां क्रीडनको वश्य ऋष्यशृङ्गो मृगीसुतः ॥१८॥ तुम्हें इस बातका पता है कि हरिनीके गर्भसे पैदा हुए ऋष्यशृक्त मुनि स्त्रियोंका विषयसम्बन्धी गाना-बजाना, नाचना आदि देख-सुनकर उनके वशमें हो गये थे और उनके हाथकी कठपुतली बन गये थे ॥ १८॥

> जिह्वयातिप्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः। सृत्युमृच्छत्यसद्बुद्धिमीनस्तु बिडग्रैर्यथा।।१९॥

अब मैं तुम्हें मछछीकी सीख सुनाता हूँ । जैसे मछछी काँटेमें छगे हुए मांसके टुक्कड़ेके छोभसे अपने प्राण गँवा देती है, वैसे ही स्वादका छोभी दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने मनको मथकर व्याकुछ कर देनेवाछी जिह्वाके वशमें हो जाता है और मारा जाता है ॥१९॥

इन्द्रियाणि जयन्त्याशु निराहारा मनीपिणः । वर्जियत्वा तु रसनं तिन्नरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ विवेकी पुरुष भोजन बंद करके दूसरी इन्द्रियोंपर तो बहुत शीघ्र विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इससे उनकी रसना-इन्द्रिय वशमें नहीं होती । वह तो भोजन बंद कर देनेसे और भी प्रबल् हो जाती है ॥२०॥

ताविजितेन्द्रियो न स्थाद् विजितान्येन्द्रियः पुमान् ।
न जयेद् रसनं याविजितं सर्वं जिते रसे ॥२१॥
मनुष्य और सब इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी
तबतक जितेन्द्रिय नहीं हो सकता, जबतक रसनेन्द्रियको अपने
वशमें नहीं कर लेता । और यदि रसनेन्द्रियको वशमें कर लिया .
तब तो मानो सभी इन्द्रियाँ वशमें हो गर्यो ॥२१॥

पिङ्गला नाम वैश्याऽऽसीद् विदेहनगरे पुरा ।
तस्या में शिक्षितं किंचिन्नियोध नृपनन्दन ।।२२॥
नृपनन्दन ! प्राचीन कालकी बात है, विदेहनगरी मिथिलाने
एक वेश्या रहती थी । उसका नाम था पिङ्गला । मैंने उसहे
जो कुछ शिक्षा प्रहण की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ; सावधान होका
सुनो ।। २२ ।।

सा स्वैरिण्येकदा कान्तं सङ्कोत उपनेष्यती । अभूत् काले बहिद्वारि विभ्रती रूपमुत्तमम् ॥२३॥ वह स्वेच्छाचारिणी तो थी ही, रूपवती भी थी । एक दिन रात्रिके समय किसी पुरुषको अपने रमणस्थानमें लानेके लिये ख्र बन-ठनकर— उत्तम वस्नाभूषणोंसे सजकर बहुत देरतक अपने घरके बाहरी दरवाजेपर खड़ी रही ॥ २३॥

मार्ग आगच्छतो वीक्ष्य पुरुषान् पुरुष्पभ । ताञ्छल्कदान् वित्तवतः कान्तान् मेनेऽर्थकामुका ॥२४॥ नररत्न ! उसे पुरुषकी नहीं, धनकी कामना थी और उसके मनमें यह कामना इतनी दृढ़मूळ हो गयी थी कि वह किसी भी पुरुषको उधरसे आते-जाते देखकर यही सोचती कि यह कोई धनी है और मुझे धन देकर उपभोग करनेके ळिये ही आ रहा है ॥ २४॥

आगतेष्वपयातेषु सा सङ्केतोपजीविनी। अप्यन्यो वित्तवान् कोऽपि मामुपेष्यति भूरिदः ॥२५॥ जब आने-जानेवाले आगे बढ़ जाते, तब फिर वह संकेति जीविनी वेश्या यही सोचती कि अवश्य ही अबकी बार कोई ऐसी धनी मेरे पास आवेगा जो मुझे बहुत-सा धन देगा ॥ २५॥ एवं दुराश्चया ध्वस्तिनद्रा द्वार्यवर्लंग्वती ।
निर्गच्छन्ती प्रविश्वती निशीयं समपद्यत ॥२६॥
उसके चित्तकी यह दुराशा बढ़ती ही जाती थी । वह दरवाजेपर बहुत देरतक टँगी रही । उसकी नींद भी जाती रही । वह
कभी बाहर आती, तो कभी भीतर जाती । इस प्रकार आधी
रात हो गयी ॥ २६॥

तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः।
निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥
राजन् ! सचमुच आशा और सो भी धनकी—बहुत बुरी
है । धनीकी बाट जोहते-जोहते उसका मुँह सूख गया, चित्त
व्याकुळ हो गया । अब उसे इस वृत्तिसे बड़ा वैराग्य हुआ । उसमें
दु:ख-बुद्धि हो गयी । इसमें संदेह नहीं कि इस वैराग्यका कारण
चिन्ता ही थी । परंतु ऐसा वैराग्य भी है तो सुखका ही हेतु ॥ २७॥

तँस्या निर्विण्णचित्ताया गीतं शृणु यथा मम ।
निर्वेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यासिः ॥२८॥
जब पिङ्गलाके चित्तमें इस प्रकार वैराग्यकी भावना जाप्रत् हुई,
तब उसने एक गीत गाया। वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। राजन् !
मनुष्य आशाकी फाँसीपर लटक रहा है। इसको तलवारकी तरह
काटनेवाली यदि कोई वस्तु है तो वह केवल वैराग्य है॥ २८॥

न ह्यङ्गाजातनिर्वेदो देहबन्धं जिहासित । यथा विज्ञानरिहतो मनुजो ममतां नृप ॥२९॥

१. लम्बनी । २. निशीयः । ३. तथा । ४. यह श्लोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है ।

प्रिय राजन् ! जिसे वैराग्य नहीं हुआ है, जो इन बखेडी ऊबा नहीं है, वह शरीर और इसके बन्धनसे उसी प्रकार मुक्त नहीं होना चाहता, जैसे अज्ञानी पुरुष ममता छोड़नेकी इच्छा भी नहीं करता ॥ २९॥

# पिङ्गलोवाच

अहो मे मोहिनतितं पश्यतानिजितात्मनः। या कान्ताद्सतः कामं कामये येन वालिशा ॥३०॥ पिङ्गलाने यह गीत गाया था—हाय! हाय! मैं इन्द्रियों अधीन हो गर्या। मला! मेरे मोहका विस्तार तो देखो, मैं इन दुर पुरुषोंसे, जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, विषयसुखकी लाला करती हूँ। कितने दु:खकी वात है! मैं सचमुच मूर्ख हूँ॥३०॥

सन्तं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय। अकामदं दुःखभयाधिशोक-मोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा॥३१॥

देखों तो सही, मेरे निकट-से-निकट हृदयमें ही मेरे सन्ते खामी भगवान् विराजमान हैं। वे वास्तविक प्रेम, मुख और परमार्थकी सचा धन भी देनेवाले हैं। जगत्के पुरुष अनित्य हैं और वे निष्हें। हाय! हाय! मैंने उनको तो छोड़ दिया और उन तुष्के मनुष्योंका सेवन किया, जो मेरी एक भी कामना पूरी नहीं की सकते; उछटे दु:ख-भय, आधि-व्याधि, शोक और मोह ही देते हैं। यह मेरी मूर्खताकी हद है कि मैं उनका सेवन करती हूँ॥३१॥

अहो मयाऽऽत्मा परितापितो वृथा साङ्केत्यवृत्त्यातिविगर्द्यवार्तया । स्नैणान्नराद् यार्थतृपोऽनुक्षोच्यात् क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥

बड़े खेदकी बात है, मैंने अत्यन्त निन्दनीय आजीविका वेश्या-बृत्तिका आश्रय लिया और व्यर्थमें अपने शरीर और मनको क्लेश दिया, पीड़ा पहुँचायी । मेरा यह शरीर विक गया है । लम्पट, लोभी और निन्दनीय मनुष्योंने इसे खरीद लिया है और मैं इतनी मूर्ख हूँ कि इसी शरीरसे धन और रित-सुख चाहती हूँ । मुझे धिकार है ॥३२॥

यदस्थिभिनिंभितवंशवंश्य-

स्थूणं त्वचा रोमनस्वैः पिनद्भम् ।

क्षरन्नवद्वारमगारमेतद्

विण्मूत्रपूर्णं मदुपैति कान्या ।।३३॥
यह शरीर एक घर है। इसमें हिंडुयोंके टेढ़े-तिरछे बाँस और खंभे छगे हुए हैं; चाम, रोएँ और नाख्नोंसे यह छाया गया है। इसमें नौ दरवाजे हैं, जिनसे मछ निकछते ही रहते हैं। इसमें संचित सम्पत्तिके नामपर केवछ मछ और मूत्र है। मेरे अतिरिक्त ऐसी कौन स्त्री है, जो इस स्थूछशरीरको अपना प्रिय समझकर

सेवन करेगी ॥३३॥

विदेहानां पुरे ह्यसिन्नहमेकैव मृढधीः । यान्यमिच्छन्त्यसत्यसादात्मदात् काममच्युतात् ॥३४॥ यों तो यह विदेहोंकी—जीवन्मुक्तोंकी नगरी है, परंतु इसमें

भा० ए० स्क० ९-

मैं ही सबसे मूर्व और दुष्ट हूँ; क्योंकि अकेली मैं ही तो आत्म दानी, अविनाशी एवं परमिष्रयतम परमात्माको छोड़कर दूसरे पुरुषकी अभिलाषा करती हूँ ॥३४॥

सुहत प्रेष्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्। तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा।।३५॥। मेरे हृदयमें विराजमान प्रभु, समस्त प्राणियोंके हितैषी, सुद्ध्, प्रियतम, खामी और आत्मा हैं। अब मैं अपने आपको देका इन्हें खरीद हुँगी और इनके साथ वैसे ही विहार कहूँगी, जैसे छक्मीजी करती हैं।।३५॥

कियत् प्रियं ते व्यभजन् कामा ये कामदा नराः । आद्यन्तवन्तो भार्याया देवा वा कालविद्यताः ॥३६॥ मेरे मूर्ख चित्त ! त बतला तो सही, जगत्के विषयभोगीने और उनको देनेवाले पुरुषोंने तुझे कितना सुख दिया है । अरे । वे तो खयं ही पैदा होते और मरते रहते हैं । मैं केवल अपनी ही बात नहीं कहती, केवल मनुष्योंकी भी नहीं; क्या देवताओंने भी भोगोंके द्वारा अपनी पित्तयोंको संतुष्ट किया है ? वे वेचारे तो खयं कालके गालमें पड़े-पड़े कराह रहे हैं ॥३६॥

नृतं मे भगवान् प्रीतो विष्णुः केनापि कर्मणा। निर्वेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः॥३०॥ अवश्य ही मेरे किसी शुभकर्मसे विष्णुभगवान् मुझपर प्रसन हैं। तभी तो दुराशासे मुझे इस प्रकार वैराग्य हुआ है। अवश्य ही मेरा यह वैराग्य सुख देनेवाला होगा॥३०॥ मैंनं स्युर्मन्दभाग्यायाः कलेशा निर्वेदहेतवः। येनानुबन्धं निर्हत्य पुरुषः शममृच्छति।।३८॥ यदि मैं मन्दभागिनी हाती तो मुझे ऐसे दुःख ही न उठाने पड़ते, जिनसे वैराग्य होता है। मनुष्य वैराग्यके द्वारा ही घर आदिके सब बन्धनोंको काटकर शान्ति छाभ करता है।।३८॥

तेनोपकृतमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः। त्यक्त्वा दुराशाः शरणं व्रजामि तमधीश्वरम्।।३९॥ अब मैं भगवान्का यह उपकार आदरपूर्वक सिर झुकाकर स्वीकार करती हूँ और विषयभोगोंकी दुराशा छोड़कर उन्हीं जगदीश्वरकी शरण ग्रहण करती हूँ॥३९॥

संतुष्टा श्रद्धातयथालाभेन जीवती।
विहराम्यमुनैवाहमात्मना रमणेन वै।।४०॥
अब मुझे प्रारब्धके अनुसार जो कुछ मिल जायगा, उसीसे
निर्वाह कर हुँगी और बड़े संतोष तथा श्रद्धाके साथ रहूँगी। मैं
अब किसी दूसरे पुरुषकी ओर न ताककर अपने हृदयेकार, आत्मस्रह्म प्रमुके साथ ही विहार करूँगी।।४०॥

संसारक्र्षे पतितं विषयेष्ठीपितेक्षणम् ।

ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यस्नातुमधीश्वरः ।।४१।।

यह जीव संसारके क्एँमें गिरा हुआ है । विषयोंने इसे अंधा

बना दिया है, काल्रूपी अजगरने इसे अपने मुँहमें दबा रक्खा है ।
अब भगवान्को छोड़कर इसकी रक्षा करनेमें दूसरा कौन समर्थ

है ॥ ४१ ॥

1 18 11 2

आत्मैव ह्यातमनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्।
अप्रमत्त इदं पश्येद् ग्रस्तं कालाहिना जगत्।।४२॥
जिस समय जीव समस्त विषयोंसे विरक्त हो जाता है, उस
समय वह खयं ही अपनी रक्षा कर लेता है। इसिल्ये बड़ी सावधानी
के साथ यह देखते रहना चाहिये, कि सारा जगत् काल्रूपी
अजगरसे प्रस्त है।।४२॥

नाहाण उवाच

एवं व्यवसितमितिर्दुराशां कान्ततर्पजाम् ।
छित्त्वोपशममास्थाय शय्याम्रुपविवेश सा ॥४३॥
अवधूत दत्तात्रेयजी कहते हैं—राजन् ! पिङ्गला वेश्याने ऐसा
निश्चय करके अपने प्रिय धनियोंकी दुराशा, उनसे मिलनेकी लालसा-का परित्याग कर दिया और शान्तमावसे जाकर वह अपनी सेज-पर सो रही ॥४३॥

> आशा हि परमं दुःखं नैराञ्यं परमं सुखम्। यथा सञ्छिद्य कान्ताशां सुखं सुष्वाप पिङ्गला ॥४४॥

सचमुच आशा ही सबसे बड़ा दु:ख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख़ है; क्योंकि पिङ्गला वैश्याने जब पुरुषकी आशा त्याग दी, तभी वह सुखसे सो सकी ॥४४॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशः स्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८॥

## अथ नवमोऽध्यायः

अवधूतोपाच्यान-कुररसे लेकर भृंगीतक सात गुरुओंकी कथा

परिग्रहो हि दुःखाय यद् यत्प्रियतमं नृणाम् । अनन्तं सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्विकश्चनः ॥ १॥ अवध्रत दत्तात्रेयजीने कहा—राजन् ! मनुष्योंको जो वस्तुएँ अत्यन्त प्रिय लगती हैं, उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुःखका कारण है । जो बुद्धिमान् पुरुष यह बात समझकर अिकश्चनभावसे रहता है—शरीरकी तो बात ही अलग, मनसे भी किसी वस्तुका संग्रह नहीं करता उसे अनन्त सुखखरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है ॥१॥

सामिषं कुररं जघ्नुर्बिलनो ये निरामिषाः। तदामिषं परित्यज्य स सुखं समिवन्दत ॥ २ ॥ एक कुरर पक्षी अपनी चोंचमें मांसका टुकड़ा लिये हुए था। उस समय दूसरे बलवान् पक्षी, जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीननेके लिये उसे घेरकर चोंचें मारने लगे। जब कुरर पक्षीने अपनी चोंचसे मांसका टुकड़ा फेंक दिया, तभी उसे सुख मिला ॥२॥

न में मानावमानों स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम् । आत्मक्रीड औत्मरतिर्विचरामीह बालवत् ॥ ३॥

१. मानापमानौ । २. आत्मरतो विचरामि ।

मुझे मान या अपमानका कोई ध्यान नहीं है और घर एवं परिवारवालोंको जो चिन्ता होती है, वह मुझे नहीं है । मैं अपने आत्मामें ही रमता हूँ और अपने साथ ही क्रीडा करता हूँ । यह शिक्षा मैंने बालकसे ली है । अतः उसीके समान मैं भी मौजसे रहता हूँ ॥३॥

द्वावेव चिन्तया मुक्ती परमानन्द आप्छती। यो विमुग्धो जडो बालो यो गुणेभ्यः परं गतः ॥ ४॥ इस जगत्में दो ही प्रकारके व्यक्ति निश्चिन्त और परमानन्दमें मग्न रहते हैं—एक तो भोलाभाला निश्चेष्ट नन्हा-सा बालक और दूसरा वह पुरुष जो गुणातीत हो गया हो ॥४॥

किचित् कुमारी त्वातमानं गृणानान् गृहमागतान् । स्वयं तानहियामास कापि यातेषु बन्धुषु ॥ ५॥ एक बार किसी कुमारी कन्याके घर उसे वरण करनेके लिये कई लोग आये हुए थे। उस दिन उसके घरके लोग कहीं बाहर गये हुए थे। इसलिये उसने खयं ही उनका आतिथ्यसत्कार किया॥५॥

तेषामभ्यवहारार्थं शालीन् रहसि पार्थिव । अवध्नन्त्याः प्रकोष्टस्थाश्चकुः शङ्का स्वनं महत् ॥६॥ राजन् ! उनको भोजन करानेके छिये वह घरके भीतर एकान्तमें धान कूटने छगी । उस समय उसकी कळाईमें पड़ी शंक्ष्म की चूड़ियाँ जोर-जोरसे बज रही थीं ॥६॥

सा तंज्जुगुप्सितं मत्वा महती व्रीडिता ततः। वभञ्जैकेकशः शङ्खान् द्वौ द्वौ पाण्योरशेषयत्॥॥॥ इस शब्दको निन्दित समझकर कुमारीको बड़ी छजा माछम हुई\* और उसने एक-एक करके सब चूड़ियाँ तोड़ डाछीं और दोनों हाथोंमें केवल दो-दो चूड़ियाँ रहने दीं ॥७॥

उभयोरप्यभृद् घोषो ह्यवझन्त्याः स शङ्ख्योः । तत्राप्येकं निरिभददेकसान्नाभवद् ध्वनिः ॥८॥ अब वह फिर धान कूटने छगी। परंतु वे दो-दो चूड़ियाँ भी बजने छगीं, तब उसने एक-एक चूड़ी और तोड़ दी। जब दोनों कछाइयोंमें केवछ एक-एक चूड़ी रह गयीं, तब किसी प्रकारकी आवाज नहीं हुई ॥८॥

अन्वशिक्षिमिमं तस्या उपदेशमिरन्दम ।
लोकाननुचरन्नेतान् लोकतत्त्वविवित्सया ॥ ९ ॥
वासे वहूनां कलहो भवेद् वार्ता द्वयोरिप ।
एक एव चरेत्तस्मात् कुमार्या इव कङ्कणः ॥ १०॥
रिपुदमन ! उस समय लोगोंका आचार-विचार निरखने-परखनेके
लिये इधर-उधर घूमता-घामता मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैंने उससे
यह शिक्षा प्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं, तब
कल्ट होता है और दो आदमी साथ रहते हैं तब भी बातचीत तो होती ही है; इसलिये कुमारी कन्याकी चूड़ीके समान
अकेले ही विचरना चाहिये ॥ ९-१०॥

मन एकत्र संयुज्याज्ञितश्वासो जितासनः । वैराग्याभ्यासयोगेन घ्रियमाणमतन्द्रितः ॥११॥

<sup>\*</sup> क्योंकि उससे उसका स्वयं धान कूटना सूचित होता था, जो कि उसकी दरिद्रताका द्योतक था।

राजन् ! मैंने बाण बनानेवालेसे यह सीखा है कि आसन और श्वासको जीतकर वैराग्य और अभ्यासके द्वारा अपने मनको वशमें कर ले और फिर बड़ी सावधानीके साथ उसे एक लक्ष्में लगा दे ॥ ११॥

यसिन् मनो लब्धपदं यदेतच्छनेः शनैर्गुञ्चित कर्मरेणून्।
सन्त्वेन युद्धेन रजस्तमश्र
विध्य निर्वाणमुपैत्यनिन्धनम्॥१२॥

जब प्रमानन्दस्वरूप प्रमात्मामें मन स्थिर हो जाता है, त वह धीरे-धीरे कर्मवासनाओंकी धूलको धो बहाता है। सत्त्वगुणकी वृद्धिसे रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियोंका त्याग करने मन वैसे ही शान्त हो जाता है, जैसे ईंधनके बिना अग्नि॥ १२॥

तदैवमात्मन्यवरुद्धचित्तो

न वेद किश्चिद् बहिरन्तरं वा । यथेषुकारो नृपतिं व्रजन्त-मिषौ गतात्मा न ददर्श पार्क्वे ॥१३॥

इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मामें ही स्थिर— निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर-भीतर कहीं किसी पदार्थका भान नहीं होता। मैंने देखा था कि एक बाण बनानेवाला कारीगर बण बनानेमें इतना तन्मय हो रहा था कि उसके पाससे ही दलबलके साथ

राजाकी सवारी निकल गयी और उसे पतातक न चला ॥ १३॥
एकचार्यनिकेतः स्याद्प्रमत्तो गुहाशयः ।
अलक्ष्यमाण आचारै मुनिरेकोऽल्पभाषणः ॥१४॥

राजन् ! मैंने साँपसे यह शिक्षा प्रहण की है कि संन्यासीको सर्पकी भाँति अकेले ही विचरण करना चाहिये, उसे मण्डली नहीं बाँधनी चाहिये, मठ तो बनाना ही नहीं चाहिये । वह एक स्थानमें न रहे, प्रमाद न करे, गुहा आदिमें पड़ा रहे, बाहरी आचारोंसे पहचाना न जाय । किसीसे सहायता न ले और बहुत कम बोले ॥ १४॥

गृहारम्भोऽतिदुःखाय विफलश्चाध्रुवात्मनः । सर्पः परकृतं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१५॥ इस अनित्य शरीरके लिये घर बनानेके बखेड़ेमें पड़ना व्यर्थ और दुःखकी जड़ है। साँप दूसरोंके बनाये घरमें घुसकर बड़े आरामसे अपना समय काटता है॥ १५॥

एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं खमायया ।
संहत्य कालकलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥
एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽिखलाश्रयः ।
कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु ।
सन्वादिष्वादिपुरुषः प्रधानपुरुषेश्वरः ॥१७॥
परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः ।
केवलानुभवानन्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥१८॥
केवलात्मानुभावेन खमायां त्रिगुणात्मिकाम् ।
संक्षोभयन् सृजत्यादौ तया सृत्रमारिन्दम ॥१९॥
तामाहुिख्युणव्यक्ति सृजन्तीं विश्वतोमुखम् ।
यस्मिन् प्रोतिमिदं विश्वं येन संसरते पुमान् ॥२०॥

१. प्रधानः पुरुषेश्वरः । २. गुणां व्यक्तिम् ।

अब मकड़ीसे ली हुई शिक्षा सुनो । सबके प्रकाशक के अन्तर्यामी सर्वशक्तिमान् भगवान्ने पूर्वकल्पमें बिना किसी अ सहायकके अपनी ही मायासे रचे हुए जगत्को कल्पके अली ( प्रलयकाल उपस्थित होनेपर ) कालशक्तिके द्वारा नष्ट ग दिया—-उसे अपनेमें छीन कर छिया और सजातीय, विजातीय त्या खगतभेदसे शून्य अकेले ही शेष रह गये। वे सबके अधिष्ठान है सबके आश्रय हैं; परंतु खयं अपने आश्रय—अपने ही आभारे रहते हैं, उनका कोई दूसरा आधार नहीं है। वे प्रकृति और प्रश दोनोंके नियामक, कार्य और कारणात्मक जगत्के आदिकाल परमात्मा अपनी शक्ति कालके प्रभावसे सत्त्व-रज आदि समब शक्तियोंको साम्यावस्थामें पहुँचा देते हैं और स्वयं कैवल्यरूपसे एव और अद्वितीयरूप विराजमान रहते हैं । वे केवल अनुभवस्र औ आनन्दघनमात्र हैं। किसी भी प्रकारकी उपाधिका उनसे सम्बन नहीं है। वे ही प्रभु केवल अपनी राक्ति कालके द्वारा अपनी त्रिगुणमयी मायाको क्षुब्ध करते हैं और उससे पहले क्रियाशिक प्रधान सूत्र (महत्तत्व) की रचना करते हैं। यह सूत्ररूप महत्तव ही तीनों गुणोंकी पहली अभिन्यक्ति है, वही सब प्रकारकी सृष्टिका ए कारण है। उसीमें यह सारा विश्व, सूतमें ताने-बानेकी तर्ह ओतप्रोत है और इसीके कारण जीवको जन्म-मृत्युके चक्करमें पड़ती पड़ता है ॥ १६-२०॥

यथोर्णनाभिर्हदयादूर्णां सन्तत्य वक्त्रतः। तया विहत्य भूयस्तां प्रसत्येवं महेश्वरः॥२१॥ जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुँहके द्वारा जाला फैलाती है, उसीमें विहार करती है और फिर उसे निगल जाती है, वैसे ही परमेश्वर भी इस जगत्को अपनेमेंसे उत्पन्न करते हैं, उसमें जीवरूपसे विहार करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं ॥ २१॥

यत्र यत्र मनो देही धारयेत् सकलं धिया । स्रोहाद् द्वेषाद् सयाद् वापियाति तत्तत्सरूपताम् ॥२२॥ राजन् ! मैंने भृङ्गी ( विल्रनी ) कीड़ेसे यह शिक्षा ग्रहण की है कि यदि प्राणी स्नेहसे, द्वेषसे अथवा भयसे भी जान-बूझकर एकाग्ररूपसे अपना मन किसीमें लगा दे तो उसे उसी वस्तुका खरूप प्राप्त हो जाता है ॥ २२ ॥

कीटः पेशस्कृतं ध्यायन् कुड्यां तेन प्रवेशितः । याति तत्सात्मतां राजन् पूर्वरूपमेसंत्यजन् ॥२३॥ राजन् ! जैसे भृङ्गी एक कीड़ेको ले जाकर दीवारपर अपने रहनेकी जगह बंद कर देता है और वह कीड़ा भयसे उसीका चिन्तन करते-करते अपने पहले शरीरका त्याग किये बिना ही उसी शरीरसे तदूप हो जाता है ॥ २३॥

एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिक्षिता मतिः। स्वात्मोपशिक्षितां बुद्धिं शृणु मे वदतः प्रभो॥२४॥

१. मपि त्यजन्।

अन्त उसी दारीरसे चिन्तन किये रूपकी प्राप्ति हो जाती है; तब दूसरे दारीरसे तो कहना ही क्या है ! इसलिये मनुष्यको अन्य वस्तुका चिन्तन न करके केवल परमात्माका ही चिन्तन करना चाहिये।

राजन् ! इस प्रकार मैंने इतने गुरुओंसे ये शिक्षाएँ कि की । अब मैंने अपने शरीरसे जो कुछ सीखा है, वह तुम्हें का हूँ, सावधान होकर सुनो ॥ २४॥

देहो गुरुर्मम विरक्तिविवैकहेतु-विभ्रत् स सत्त्वनिधनं सततात्युदर्कम्। तत्त्वान्यनेन विसृशामि यथा तथापि

पारक्यामित्यवासितो विचराम्यसङ्गः ॥२५ यह शरीर भी मेरा गुरु ही है; क्योंकि यह मुझे विवेक हैं वैराग्यकी शिक्षा देता है । मरना और जीना तो इसके साथ ह ही रहता है । इस शरीरको पकड़ रखनेका फल यह है कि दुई पर-दुःख भोगते जाओ । यद्यपि इस शरीरसे तत्त्वविचार कर्ल सहायता मिलती है, तथापि मैं इसे अपना कभी नहीं समझ सर्वदा यही निश्चय रखता हूँ कि एक दिन इसे सियार-कुते ह जायँगे । इसीळिये मैं इससे असङ्ग होकर विचरता हूँ ॥ २५।

जायात्मजार्थपशुभृत्यगृहाप्तवर्गान्
पुष्णाति यित्प्रयचिकीर्षया वितन्वन् ।
स्वान्ते सकुच्छ्रमवरुद्धधनः स देहः
सुष्ट्वास्य बीजमवसीद्ति वृक्षधर्मा ॥२६॥

जीव जिस शरीरका प्रिय करनेके लिये ही अनेकों प्रकारि कामनाएँ और कर्म करता है तथा स्त्री-पुत्र, धन-दौलत, हाथी-बोरे नौकर-चाकर, घर-द्वार और भाई-बन्धुओंका विस्तार करते हुए उनरे पालन-पोषणमें लगा रहता है। बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ सहकर धनसंवर करता है। आयुष्य पूरी होनेपर वही शरीर खयं तो नष्ट होता ही है, वृक्षके समान दूसरे शरीरके लिये बीज बोकर उसके लिये भी दु:खकी व्यवस्था कर जाता है।। २६॥

जिह्वैकतोऽमुमपकर्षति कहिं तर्षा शिक्षोऽन्यतस्त्वगुद्रं श्रवणं कृतश्चित्। घ्राणोऽन्यतश्चपलदक् क च कर्मशक्ति-

र्बह्नचः संपत्न्य इव गेहपति छुनन्ति ॥२७॥ जैसे बहुत-सी सौतें अपने एक पितको अपनी-अपनी ओर खींचती हैं वैसे ही जीवको जीभ एक ओर—खादिष्ट पदर्थोंकी ओर खींचती है तो प्यास दूसरी ओर—जलकी ओर; जननेन्द्रिय एक ओर—खीसम्भोगकी ओर ले जाना चाहती है तो त्वचा, पेट और कान दूसरी ओर—कोमल स्पर्श, भोजन और मधुर शब्दकी ओर खींचने लगते हैं । नाक कहीं सुन्दर गन्ध सूँघनेके लिये ले जाना चाहती है तो चञ्चल नेत्र कहीं दूसरी ओर सुन्दर रूप देखनेके लिये । इस प्रकार कर्मेन्द्रियाँ और ज्ञानेन्द्रियाँ दोनों ही इसे सताती रहती हैं ॥ २७॥

सृष्ट्वा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्त्या वृक्षान् सरीसृपपश्चन् खंगदंशमत्स्यान् । तैस्तैरतुष्टहृद्यः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकिधिषणं सुदमाप देवः ॥२८॥ वैसे तो भगतान्ने अपनी अचिन्त्य शक्ति मायासे वृक्ष, सरीसृप (रेंगनेवाले जन्तु )पश्च, पक्षी, डाँस और मछली आदि

१. खगदन्दशुकान् ।

अनेकों प्रकारकी योनियाँ रचीं; परंतु उनसे उन्हें संतोष न हुआ तब उन्होंने मनुष्य-शरीरकी सृष्टि की । यह ऐसी बुद्धिसे युक्त हो जो ब्रह्मका साक्षात्कार कर सकती है । इसकी रचना करके वे क् आनन्दित हुए ॥ २८ ॥

लब्धा सुदुर्लभिमदं बहुसम्भवान्ते मानुष्यमर्थदमिनत्यमपीह धीरः। तूर्णं यतेत न पतेदनुर्मृत्यु याव-न्निःश्रेयसाय विषयः खळ सर्वतः स्यात्॥२॥

यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो अनित्य ही—मृत्यु सदा हां पीछे लगी रहती है। परंतु इससे परमपुरुषार्थकी प्राप्ति हो सां है; इसलिये अनेक जन्मोंके बाद यह अत्यन्त दुर्लभ मनुष्पश्ची पाकर बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि शीव्र-से-शीव्र, मृत्युके पहं ही मोक्ष-प्राप्तिका प्रयत्न कर ले। इस जीवनका मुख्य उद्देश में ही है। विषय-भोग तो सभी योनियोंमें प्राप्त हो सकते हैं, इसही उनके संग्रहमें यह अमूल्य जीवन नहीं खोना चाहिये॥ २९।

एवं संजातवैराग्यो विज्ञानालोक आत्मिन । विचरामि महीमेतां मुक्तसङ्गोऽनहंकृतिः ॥३० । राजन् ! यही सब सोच-विचारकर मुझे जगत्से वैराग्य है गया । मेरे हृदयमें ज्ञान-विज्ञानकी ज्योति जगमगाती रहती है। विवास कहीं मेरी आसिक है और न कहीं अहंकार ही । अब सिक्ट स्वच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीमें विचरण करता हूँ ॥ ३०॥

१. मृत्युयोगात् । २. नहंकृतः ।

न होकसाद् गुरोज्ञीनं सुंस्थिरं स्यात् सुपुष्कलम् । ब्रह्मेतदद्वितीयं वे गीयते बहुधर्षिभिः ॥३१॥ राजन् ! अकेले गुरुसे हो यथेष्ट और सुदृढ़ बोध नहीं होता, उसके लिये अपनी बुद्धिसे भी बहुत-कुल सोचने-समझनेकी आवश्यकता है । देखो ! ऋषियोंने एक ही अद्वितीय ब्रह्मका अनेकों प्रकारसे गान किया है । (यदि तुम ख्रयं विचारकर निर्णय न करोगे, तो ब्रह्मके वास्तविक ख्रह्मपको कैसे जान सकोगे !)॥ ३१॥

### श्रीभगवानुवाच

इत्युत्तवा स यदुं विप्रस्तमामन्त्रय गभीरधीः। वन्दितोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ प्रीतो यथागतम्।।३२॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्यारे उद्भव ! गम्भीर-बुद्धि अवधूत दत्तात्रेयने राजा यदुको इस प्रकार उपदेश किया। यदुने उनकी पूजा और वन्दना की, दत्तात्रेयजी उनसे अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नतासे इच्छानुसार पधार गये॥ ३२॥

अवध्रतवचः 'श्रुत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः। सर्वसङ्गविनिर्धुक्तः समिचित्तो वभ्रुव ह ॥३३॥ हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज राजा यदु अवध्रुत दत्तात्रेयकी यह बात सुनकर समस्त आसिक्तयोंसे छुटकारा पा गये और समदर्शी हो गये। (इसी प्रकार तुम्हें भी समस्त आसिक्तयोंका परित्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिये)॥ ३३॥

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामे-कादशस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ९॥

# अथ दशमोऽध्यायः

लौकिक तथा पारलौकिक भोगोंकी असारताका निरूपा श्रीभगवानुवाच

मयोदितेष्ववहितः स्वधर्मेषु मदाश्रयः। वर्णाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्॥१॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्यारे उद्भव ! साधकां चाहिये कि सब तरहसे मेरी शरणमें रहकर (गीता, पाञ्चल आदिमें) मेरे द्वारा उपदिष्ठ अपने धर्मीका सावधानीसे पालन करे। साथ ही जहाँतक उनसे विरोध न हो वहाँतक निष्कामभावसे अपने वर्ण, आश्रम और कुलके अनुसार सदाचारका भी अनुष्ठान करे।। १॥

अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयातमनाम् । गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम् ॥२॥

निष्काम होनेका उपाय यह है कि खंधमोंका पालन कारी श्रुद्ध हुए अपने चित्तमें यह विचार करे कि जगत्के विष्य प्राणी, राब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयोंको सत्य समझकर उनकी प्राप्तिके छिये जो प्रयत्न करते हैं, उसमें उनका उद्देश्य तो विष्यों होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दु:ख ॥ २ ॥

सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । नानात्मकत्वाद् विफलस्तथा भेदात्मधीर्गुणैः ॥ ३॥ इसके सम्बन्धमें ऐसा विचार करना चाह्निये कि स्वप्न-अवस्थानें और मनोरथ करते समय जाप्रत्-अवस्थामें भी मनुष्य मन-ही.म्ल अनेकों प्रकारके विषयोंका अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तुश्र्न्य होनेके कारण व्यर्थ है। वैसे ही इन्द्रियोंके द्वारा होनेवाळी भेदबुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इन्द्रियजन्य और नाना वस्तुविषयक होनेके कारण पूर्ववत् असत्य ही है ॥ ३॥

निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं मत्परस्त्यजेत् । जिज्ञासायां सम्प्रवृत्तो नाद्रियेत् कर्मचोदनाम् ॥ ४ ॥ जो पुरुष मेरी शरणमें है, उसे अन्तर्मुख करनेवाले निष्काम अथवा नित्यकर्म ही करने चाहिये । उन कर्मीका बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिये, जो बहिर्मुख बनानेवाले अथवा सकाम हों । जब आत्मज्ञानकी उत्कट इच्छा जाग उठे, तब तो कर्मसम्बन्धी विधि-विधानोंका भी आदर नहीं करना चाहिये ॥ ४ ॥

यमानभीक्षणं सेवेत नियमान् मत्परः क्वचित्।
मद्भिज्ञं गुरुं शान्तम्रुपासीत मदात्मकम्।। ५॥
अहिंसा आदि यमोंका तो आदरपूर्वक सेवन करना चाहिये,
परंतु शौच (पिवत्रता) आदि नियमोंका पालन शक्तिके अनुसार
और आत्मज्ञानके विरोधी न होनेपर ही करना चाहिये। जिज्ञासु
पुरुषके लिये यम और नियमोंके पालनसे भी बढ़कर आवश्यक बात
यह है कि वह अपने गुरुकी, जो मेरे ख़क्रपको जाननेवाले
और शान्त हों, मेरा ही ख़क्रप समझकर सेवा करे।। ५॥

अमान्यमत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदः । असत्वरोऽर्थजिज्ञासुरनस्रयुरमोघवाक् ॥ ६॥ शिष्यको अभिमान न करना चाहिये। वह कभी किसी डाह न करे—िकसीका बुरा न सोचे। वह प्रत्येक कार्यमें कुल हो—उसे आलस्य छू न जाय। उसे कहीं भी ममता न हो, गुले चरणोंमें दढ़ अनुराग हो। कोई काम हड़बड़ाकर न करे—जे सावधानीसे पूरा करे। सदा परमार्थके सम्बन्धमें ज्ञान प्राप्त करें किसीके गुणोंमें दोष न निकाले और वर्षने बात न करें।। ६।।

जायापत्यगृहक्षेत्रस्वजनद्रविणादिषु । उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थामिवात्मनः ॥ ७॥ जिज्ञासुका परम धन है आत्मा; इसिल्ये वह क्षी पुत्र, घरके स्वजन और धर्म आदि सम्पूर्ण पदार्थीमें एक सम आत्माको देवे और किसीमें कुछ विशेषताका आरोप करके उससे ममता न को उदासीन रहे ॥ ७॥

विलक्षणः स्थूलसूक्ष्माद् देहादारमेश्विता खद्दक् । यथाग्निद्रिणो दाह्याद् दाहकोऽन्यः प्रकाशकः ॥८॥ उद्धव! जैसे जलनेवाली लक्षड़ीसे उसे जलाने और प्रकाशित करनेवाली आग सर्वथा अलग है । ठीक वैसे ही विचार करनेया जान पड़ता है कि पञ्चभूतोंका बना स्थूलशरीर और मन-बुद्धि आरि सत्रह तत्त्वोंका बना सूक्ष्मशरीर दोनों ही दृश्य और जड़ हैं। तथा उनको जानने और प्रकाशित करनेवाला आत्मा साक्षी एवं खयंप्रकाश है । शरीर अनित्य, अनेक एवं जड़ हैं। आत्मा नित्य, एक एवं चेतन है । इस प्रकार देहकी अपेक्षा आत्मामें महान् विलक्षणी है । अतएव देहसे आत्मा भिन्न है ॥ ८ ॥

निरोधोत्पत्त्यणुगृहस्नानात्वं तत्कृतान् गुणान् । अन्तःप्रविष्ट आधत्त एवं देहगुणान् परः ॥ ९ ॥ जब आग लकड़ीमें प्रज्वलित होती है, तब लकड़ीके उत्पत्ति-विनाश, बड़ाई-छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह खयं प्रहण कर लेती है । परंतु सच पूछो, तो लकड़ीके उन गुणोंसे आगका कोई सम्बन्ध नहीं है । वैसे ही जब आत्मा अपनेको शरीर मान लेता है, तब वह देहके जडता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणोंसे सर्वथा रहित होनेपर भी उनसे युक्त जान पड़ता है ॥ ९ ॥

योऽसौ गुणैविंरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि । संसारस्तिश्वन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदातमनः ॥१०॥ ईखरके द्वारा नियन्त्रित मायाके गुणोंने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीरका निर्माण किया है । जीवको शरीर और शरीरको जीव समझ छेनेके कारण ही स्थूलशरीरके जन्म-मरण और सूक्ष्म-शरीरके आवागमनका आत्मापर आरोप किया जाता है । जीवको जन्म-मृत्युक्तप संसार इसी भ्रम अथवा अध्यासके कारण प्राप्त होता है । आत्माके खक्तपका ज्ञान होनेपर उसकी जड़ कट जाती है ॥१०॥

तसाजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्यं केवलं परम् ।
सङ्गम्य निरसेदेतद्वस्तुबुद्धं यथाक्रमम् ॥११॥
प्यारे उद्धव ! इस जन्म-मृत्युरूप संसारका कोई दूसरा कारण
नहीं, केवल अज्ञान ही मूलकारण है । इसलिये अपने वास्तविक खरूपको, आत्माको जाननेकी इच्ला करनी चाहिये । अपना यह वास्तविक खरूप समस्त प्रकृति और प्राकृत जगत्से अतीत, दैतकी गन्धसे रहित एवं अपने आपमें ही स्थित है । उसका और कोई

आधार नहीं हैं। उसे जानकर धीरे-धीरे स्थूछ शरीर, सूक्ष्म कें आदिमें जो सत्यत्वबुद्धि हो रही है, उसे क्रमशः मिटा के चाहिये॥ ११॥

आचार्योऽरिणराद्यः स्यादन्तेवास्युत्तरारिणः।
तत्सन्धानं प्रवचनं विद्यासिन्धः सुखावहः॥१२॥
वैशारदी सातिविशुद्धचुद्धिधुनोति मायां गुणसम्प्रस्ताम्।
गुणांश्व सन्दद्य यदात्ममेतत्
स्वयं च शाम्यत्यसमिद् यथाग्निः॥१३॥

(यज्ञमें जब अरिणमन्थन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे-ऊपर दो लकड़ियाँ रहती हैं और बीचमें मन्यन्काष्ठ रहता है; वैसे ही ) विद्यारूप अग्निकी उत्पत्तिके लिये आवार और शिष्य तो नीचे-ऊपरकी अरिणयाँ हैं तथा उपदेश मन्यनकार है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है, वह विलक्षण सुख देनेवार है। इस यज्ञमें बुद्धिमान् शिष्य सहुरुके द्वारा जो अत्यन्त विश्व ज्ञान प्राप्त करता है, वह गुणोंसे बनी हुई विषयोंकी मायाको मन कर देता है। तत्पश्चात् वे गुण भी भस्म हो जाते हैं, जिनसे वियह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जानेपर ज्ञानाग्नि अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब है आतानि अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती, तब ही ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक खरूपमें शान्त ही जाती है, जैसे सिमधा न रहनेपर आग बुझ जाती है ॥१२-१३॥

<sup>\*</sup> यहाँतक यह बात स्पष्ट हो गयी कि स्वयंप्रकाश ज्ञानस्वरूप निव

अथैषां कर्मकतृणां भोकृणां सुखदुःखयोः।
नानात्वमथ नित्यत्वं लोककालागमात्मनाम्।। १४।।
मन्यसे सर्वभावानां संस्था द्यौत्पत्तिकी यथा।
तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः।। १५॥
एवमप्यङ्ग सर्वेषां देहिनां देहयोगतः।
कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसकृत्।। १६॥
अत्रापि कर्मणां कर्तुरस्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते।
भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वथीं विवशं भजेत्।। १७॥

प्यारे उद्धव! यदि तुम कदाचित् कमींके कर्ता और सुख-दु:खों-के भोक्ता जीवोंको अनेक तथा जगत्, काल, वेद और आत्माओं-को नित्य मानते हो; साथ ही समस्त पदार्थोंकी स्थिति प्रवाहसे नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट-पट आदि बाह्य आकृतियोंके भेदसे उनके अनुसार ज्ञान ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है; तो ऐसे मतके माननेसे बड़ा अनर्थ हो जायगा। (क्योंकि इस प्रकार जगत्के कर्ता आत्माकी नित्य सत्ता और जन्म-मृत्युके चक्करसे मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। ) यदि कदाचित् ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाय तो देह और संवत्सरादि कालावयवोंके सम्बन्धसे होनेवाली जीवोंकी जन्म-मरण आदि अवस्थाएँ भी नित्य होनेके कारण दूर न हो सकेंगी; क्योंकि तुम देहादि

एक ही आत्मा है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि धर्म देहके कारण हैं। आत्माके अतिरिक्त जो कुछ है, सब अनित्य और मायामय है; इसिलये आत्मज्ञान होते ही समस्त विपत्तियोंसे मुक्ति मिल जाती है।

पदार्थ और कालकी नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवाद् भी कर्मोंका कर्ता तथा सुख-दु:खका भोक्ता जीव परतन्त्र ही दिल देता है; यदि वह खतन्त्र हो तो दु:खका फल क्यों भोगना चहिंगा इस प्रकार सुख-भोगकी समस्या सुलक्ष जानेपर भी दु:ख-मोह समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मतके अनुसार जीका कभी मुक्ति या खतन्त्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव खल्ला परतन्त्र है; विवश है, तब तो खार्थ या परमार्थ कोई भी उस सेवन न करेगा। अर्थात् वह खार्थ और परमार्थ दोनोंसे विवित रह जायगा॥ १४–१७॥

> न देहिनां सुखं किश्चिद् विद्यते विदुषामपि। तथा च दुःखं मूढानां वृथाहङ्करणं परम्॥१८॥

(यदि यह कहा जाय कि जो भलीभाँति कर्म करना जाले हैं, वे सुखी रहते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें दु:ख भोष पड़ता है तो यह कहना भी ठीक नहीं; क्योंकि ) ऐसा देखा जा है कि बड़े-बड़े कर्मकुराल विद्वानोंको भी कुछ सुख नहीं मिलता औ मूढ़ोंका भी कभी दु:खसे पाला नहीं पड़ता । इसलिये जो की अपनी बुद्धि या कर्मसे सुख पानेका घमंड करते हैं उनका विश्वभिमान व्यर्थ है ॥ १८॥

यदि प्राप्तिं विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः। तेऽप्यद्धा न विदुर्योगं मृत्युर्न प्रभवेद् यथा ॥ १९॥

यदि यह स्वीकार कर लिया जाय कि वे लोग सुस्की प्री और दुः स्वके नाराका ठीक-ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपायका पता नहीं है, जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरें ही नहीं ।। १९ ॥

कों न्वर्थः सुरवयत्येनं कामो वा मृत्युरन्तिके ।
आधातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तृष्टिदः ।।२०॥
जब मृत्यु उनके सिरपर नाच रही है, तब ऐसी कौन-सी
भोग-सामग्री या भोग-कामना है जो उन्हें सुखी कर सके ? मला,
जिस मनुष्यको फाँसीपर लटकानेके लिये वधस्थानपर ले जाया जा
रहा है, उसे क्या फल-चन्दन-स्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते
हैं ? कदापि नहीं। (अतः पूर्वोक्त मत माननेत्रालोंकी दिष्टिसे न
सुख ही सिद्ध होगा और न जीवका कुछ पुरुषार्थ ही रहेगा।।२०॥

श्रुतं च दृष्टवद् दुष्टं स्पर्धास्यात्ययव्ययैः। बह्वन्तरायकामत्वात् कृषिवचापि निष्फलम्।।२१।। पारे उद्धव ! लौकिक सुखके समान पारलौकिक सुख भी दोषयुक्त ही है; क्योंकि वहाँ भी बराबरीवार्लोसे होड़ चलती है, अधिक सुख भोगनेवार्लोके प्रति असूया होती है—उनके गुणोंमें दोष निकाला जाता है और छोटोंसे घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होनेके साथ ही वहाँके सुख भी क्षयके निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँकी कामना पूर्ण होनेमें भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदिकी त्रुटियोंके कारण बड़े-बड़े विक्तोंकी सम्भावना रहती है। जैसे हरी-भरी खेती भी अतिवृष्टि-

१, किन्त्वर्थः ।

अनावृष्टि आदिके कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही खर्ग भी प्रा होते-होते विन्नोंके कारण नहीं मिल पाता ॥ २१॥

अन्तरायेरिवहतो यदि धर्मः खनुष्टितः।
तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छिति तच्छुणु ॥२२॥
यदि यज्ञ-यागादि धर्म बिना किसी विष्नके पूरा हो जा,
तो उसके द्वारा जो खर्गादि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्तिका प्रका
मैं बतलाता हूँ, सुनो ॥ २२ ॥

इष्ट्रेह देवता यज्ञैः स्वर्लोकं याति याज्ञिकः। भुञ्जीत देववत्तत्र भोगान् दिव्यान् निजार्जितान्॥२३॥ यज्ञ करनेवाला पुरुष यज्ञोंके द्वारा देवताओंकी आराधा करके स्वर्गमें जाता है और वहाँ अपने पुण्यक्रमोंके द्वारा उपाणि दिव्य भोगोंको देवताओंके समान भोगता है ॥ २३॥

स्वपुण्योपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते।
गन्धर्वेर्विहरन् मध्ये देवीनां हृद्यवेषधृक्।।२४॥
उसे उसके पुण्योंके अनुसार एक चमकीला विमान मिल्ला
है और वह उसपर सवार होकर सुर-सुन्दरियोंके साथ विहार कर्ला
है। गन्धर्वगण उसके गुणोंका गान करते हैं और उसके रूपलावण्यको देखकर दूसरोंका मन लुभा जाता है।। २४॥

स्रीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना। क्रीडन् न वेदातमपातं सुराक्रीडेषु निर्वृतः।।२५॥ उसका विमान वह जहाँ ले जाना चाहता है, वहीं वर्ष जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओं को गुंजारित करती हैं।

1 : [ [ [ ] ] ] . 5

१. देवानाम्।

वह अप्सराओं के साथ नन्दनवन आदि देवताओं की विहार-स्थित्यों में क्रीड़ाएँ करते-करते इतना बेसुध हो जाता है कि उमे इस बातका पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जायँगे और मैं यहाँसे ढकेल दिया जाऊँगा ॥ २५॥

तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते । क्षीणपुण्यः पतत्यवीगनिच्छन् कालचालितः ॥२६॥

जबतक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तवतक वह स्वर्गमें चैनकी वंशी बजाता रहता है; परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहनेपर भी उमे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि कालकी चाल ही ऐसी है ॥ २६॥

यद्यधर्मरतः सङ्गादसतां वाजितेन्द्रियः।
कामात्मा कृपणो लुब्धः स्त्रैणो भृतिविहिंसकः।।२७।।
पश्निविधनाऽऽलभ्य प्रेतभृतगणान् यजन्।
नरकानवशो जन्तुर्गत्वा यात्युर्वणं तमः।।२८।।
यदि कोई मनुष्य दुष्टोंकी सङ्गतिमें पड़कर अधर्मपरायण हो
जाय, अपनी इन्द्रियोंके वशमें होकर मनमानी करने लगे, लोभवश
दाने-दानेमें कृपणता करने लगे, लम्पट हो जाय अथवा प्राणियोंको
सताने लगे और विधि-विरुद्ध पशुओंकी बलि देकर भूत और प्रेतोंकी
उपासनामें लग जाय, तब तो वह पशुओंसे भी गया-बीता हो जाता
है और अवश्य ही नरकमें जाता है। उसे अन्तमें घोर अन्धकार,
स्वार्थ और परमार्थसे रहित अज्ञानमें ही भटकना पड़ता है।।२७-२८॥

कर्माणि दुःखोदकीणि कुर्वन् देहेन तैः पुनः । देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यधर्मिणः ॥२९॥ जितने भी सकाम और बहिर्मुख करनेवाले कर्म हैं, उस फल दु:ख ही है। जो जीव शरीरमें अहंता-ममता करके उन्हें लग जाता है, उसे बार-बार जन्म-पर-जन्म और मृत्यु-पर-मृत्यु प्रहोती रहती है। ऐसी स्थितिमें मृत्युधर्मा जीवको क्या पुष्हें सकता है !। २९॥

लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्।

ब्रह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः॥३०

सारे लोक और लोकपालोंकी आयु भी केवल एक कल्पे
इसिलिये मुझसे भयभीत रहते हैं। औरोंकी तो बात ही क्या, हः
ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं; क्योंकि उनकी आयु भी कार्
सीमित—केवल दो परार्द्ध है॥ ३०॥

गुणाः सृजिन्त कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् । जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसौ ॥३॥ सत्त्व, रज और तम—ये तीनों गुण इन्द्रियोंको उनके कर्म प्रेरित करते हैं और इन्द्रियाँ कर्म करती हैं । जीव अज्ञानवश स रज आदि गुणों और इन्द्रियोंको अपना खरूप मान बैठता है ॥ उनके किये हुए कर्मोंका फल सुख-दुःख भोगने लगता है ॥ ३॥

यावत् स्याद् गुणवेषम्यं तावन्नानात्वमात्मनः।
नानात्वमात्मनो यावत् पारतन्त्र्यं तदेव हि॥३३।
जबतक गुणोंकी विषमता है अर्थात् शरीरादिमें मैं और है
पनका अभिमान है; तभीतक आत्माके एकत्वकी अनुभूति होती—वह अनेक जान पड़ता है; और जबतक आत्माकी अर्वे

है, तबतक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसीके अधीन रहना ही पड़ेगा ॥ ३२ ॥

यावद्स्यास्वतन्त्रत्वं तावदिश्वरतो भयम् । य एतत् सम्रुपासीरंस्ते मुद्धान्ति शुचार्पिताः ॥३३॥ जबतक परतन्त्रता है, तबतक ईश्वरसे भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपनके भावसे ग्रस्त रहकर आत्माकी अनेकता, परतन्त्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करनेवाले कमींका ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोहकी प्राप्ति होती है ॥ ३३॥

काल आत्माऽऽगमो लोकः खभावो धर्म एव च । इति मां बहुधा ग्राहुर्गुणव्यतिकरे सित ॥३४॥ प्यारे उद्भव ! जब मायाके गुणोंमें क्षोभ होता है, तब मुझ आत्माको ही काल, जीव, वेद, लोक, खभाव और धर्म आदि अनेक नामोंसे निरूपण करने लगते हैं । (ये सब मायामय हैं । वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ )॥३४॥

उद्भव उवाच

गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपावृतः ।
गुणेर्न बद्धचते देही बद्धचते वा कथं विमा ।।३५॥
उद्धवजीने पूछा—भगवन्!यह जीव देह आदि रूप गुणोंमें ही
रह रहा है। फिर देहसे होनेवाले कमों या सुख-दुःख आदि रूप
फलोंमें क्यों नहीं बँधता है ? अथवा यह आत्मा गुणोंसे निर्टित है,
देह आदिके सम्पर्कसे सर्वथा रहित है, फिर इसे बन्धनकी प्राप्ति
कैसे होती है ? ॥ ३५॥

कथं वर्तत विहरेत् कैर्बा ज्ञायेत लक्षणै: |
कि भुजीतोत विसृजेच्छयीतासीत याति वा ॥३६॥
बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह की
विहार करता है, या वह किन लक्षणोंसे पहचाना जाता है, की
भोजन करता है ? और मल-त्याग आदि कैसे करता है ? की
सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है ॥ ३६॥

एतदच्युत में ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदां वर । नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति में भ्रमः ॥३॥ अच्युत ! प्रश्नका मर्म जाननेवाछोंमें आप श्रेष्ठ हैं । इसलि आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये—एक ही आत्मा अनादि गुणीं संसर्गसे नित्यबद्ध भी माल्लम पड़ता है और असङ्ग होनेके काण नित्यमुक्त भी । इस बातको लेकर मुझे भ्रम हो रहा है १॥ ३७॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्भवसंवादे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥



# अथैकादशोऽध्यायः बद्ध, म्रक्त और भक्तजनोंके लक्षण

श्रीभगवानुवाच

बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूलत्वात्र मे मोक्षो न बन्धनम् ॥१॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्यारे उद्भव! आत्मा बद्ध है या मुक्त है, इस प्रकारकी व्याख्या या व्यवहार मेरे अधीन रहनेवाले सत्त्वादि गुणोंकी उपाधिसे ही होता है। वस्तुत:—तत्त्वदृष्टिसे नहीं। सभी गुण मायाम्लक हैं—इन्द्रजाल हैं—जादूके खेलके समान हैं। इसलिये न मेरा मोक्ष है, न तो मेरा बन्धन ही है॥१॥

शोकमोही सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । स्वंभो यथाऽऽत्मनः ख्यातिः संसृतिर्न तु वास्तवी ॥ २ ॥ जैसे खप्त बुद्धिका विवर्त है—उसमें बिना हुए ही भासता है—मिथ्या है, वैसे ही शोक-मोह, सुख-दुःख, शरीरकी उत्पत्ति और मृत्यु—यह सब संसारका बखेड़ा माया (अविद्या ) के कारण प्रतीत होनेपर भी वास्तविक नहीं है ॥ २ ॥

विद्याविद्ये सम तन् विद्वचुद्धव शरीरिणाम् । मोक्षवन्धकरी आद्ये मायया मे विनिर्मिते ॥ ३॥ उद्धव! शरीरधारियोंको मुक्तिका अनुभव करानेवाळी आत्मविद्या और बन्धनका अनुभव करानेवाळी अविद्या ये दोनों ही मेरी अनादि शक्तियाँ हैं । मेरी मायासे ही इनकी रचना हुई है । इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है ॥ ३॥

एकस्यैव ममांशस्य जीवस्यैव महामते । बन्धोऽस्याविद्ययानादिर्विद्यया च तथेतरः ॥ ४॥ भाई ! तुम तो खयं बड़े बुद्धिमान् हो, विचार करो—जीव तो एक ही है । वह व्यवहारके छिये ही मेरे अंशके रूपमें कल्पित हुआ है, वस्तुत: मेरा खरूप ही है। आत्मज्ञानसे सम्पन्न होने उसे मुक्त कहते हैं और आत्माका ज्ञान न होनेसे बद्ध। और क् अज्ञान अनादि होनेसे बन्धन भी अनादि कहळाता है॥ ४॥

अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं बदामि ते । विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधर्मिणि ॥५॥

इस प्रकार मुझ एक ही धर्मीमें रहनेपर भी जो शोक को आनन्दरूप विरुद्ध धर्मवाले जान पड़ते हैं, उन बद्ध और मुक्क जीवका भेद मैं बतलाता हूँ ॥ ५॥

सुपर्णावेतौ सहशो सखायौ
यहच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे।
एकस्तयोः खादति पिष्पलान्न-

मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भ्र्यान् ॥६॥ (वह भेद दो प्रकारका है—एक तो नित्यमुक्त ईश्वरसे जीवन भेद, और दूसरा मुक्त-बद्ध जीवका भेद । पहला सुनो )—जीव औ ईश्वर बद्ध और मुक्तके भेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही शारित नियन्ता और नियन्त्रितके रूपसे स्थित हैं । ऐसा समझो कि शारित एक वृक्ष है, इसमें हृदयका घोंसला बनाकर जीव और ईश्वर नामित दो पक्षी रहते हैं । वे दोनों चेतन होनेके कारण समान हैं औ कभी न बिछुड़नेके कारण सखा हैं । इनके निवास करनेका कारण क्यां केवल लीका ही है । इतनी समानता होनेपर भी जीव तो शारित वृक्षके फल सुख-दु:ख आदि भोगता है, परन्तु ईश्वर उन्हें न भोगकी कर्मफल सुख-दु:ख आदि असङ्ग और उनका साक्षीमात्र रहती है।

अभोक्ता होनेपर भी ईश्वरकी यह विलक्षणता है कि वह ज्ञान, ऐश्वर्य, आनन्द और सामर्थ्य आदिमें भोक्ता जीवसे बढ़कर है॥ ६॥

आत्मानमन्यं च स वेद विद्वा-

निषण्पलादो न तु पिष्पलादः । योऽविद्यया युक् स तु नित्यबद्धो

विद्यासयो यः स तु नित्यमुक्तः ॥ ७॥
साथ ही एक यह भी विल्रक्षणता है कि अभाक्ता ईश्वर तो
अपने वास्तविक खरूप और इसके अतिरिक्त जगत्को भी जानता
है, परन्तु भोक्ता जीव न अपने वास्तविक रूपको जानता है और
न अपनेसे अतिरिक्तको । इन दोनोंमें जीव तो अविद्यासे युक्त होनेके
कारण नित्यबद्ध है और ईश्वर विद्याखरूप होनेके कारण नित्यमुक्त
है ॥ ७॥

देहस्थोऽपि न देहस्थो निद्वान् स्वमाद् यथोत्थितः ।
अदेहस्थोऽपि देहस्थः कुमितः स्वम्रदग् यथा ॥ ८॥
प्यारे उद्धव ! ज्ञानसम्पन्न पुरुष भी मुक्त ही है; जैसे स्वम्र
इट जानेपर जगा हुआ पुरुष खप्नके स्मर्यमाण शरीरसे कोई सम्बन्ध
नहीं रखता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष सूक्ष्म और स्थूल शरीरोंमें रहनेपर
भी उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रखता, परन्तु अज्ञानी
पुरुष वास्तवमें शरीरसे कोई सम्बन्ध न रखनेपर भी अज्ञानके कारण
शरीरमें ही स्थित रहता है, जैसे खप्न देखनेवाला पुरुष खप्न देखते
समय स्वामिक शरीरमें वाँच जाता है ॥ ८॥

इन्द्रियेरिन्द्रियार्थेषु गुणैरिप गुणेषु च। गृह्यमाणेष्यहंकुर्यान्न विद्वान् यस्त्वविक्रियः॥९॥ व्यवहारमें इन्द्रियाँ शब्द-स्पर्शादि विषयोंको प्रहण करती क्ष्मोंकि यह तो नियम ही है कि गुण ही गुणको प्रहण करते आत्मा नहीं । इसिलिये जिसने अपने निर्विकार आत्मस्वरूपको स्विलिया है, वह उन विषयोंके प्रहण-त्यागमें किसी प्रकार अभिमान नहीं करता ।। ९ ।।

देवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणसाव्येन कर्मणा।
वर्तमानोऽवुधस्तत्र कर्तास्मीति निबद्धचते॥१०।
यह शरीर प्रारव्धके अधीन है। इससे शरीहि
और मानसिक जितने भी कर्म होते हैं, सब गुणोंकी प्रेरणासे होते हैं। अज्ञानी पुरुष झूठ-मूठ अपनेको उन प्रहण-स्याग आहे कमोंका कर्ता मान बैठता है और इसी अभिमानके कारण वह के जाता है॥१०॥

एवं विरक्तः शयने आसनाटनमजने।
दर्शनस्पर्शनप्राणभोजनश्रवणादिषु ॥११॥
न तथा बद्धचते विद्वांस्तत्र तत्राद्यन् गुणान्।
प्रकृतिस्थोऽप्यसंसक्तो यथा खं सवितानिलः॥११॥
वैशारद्येक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः।
प्रतिबुद्ध इव स्वप्नान्नानात्वाद् विनिवर्तते॥१३॥
प्यारे उद्धव! पूर्वोक्त पद्धतिसे विचार करके विवेकी प्रस्तिस्ते विश्वारं सहित विवेकी प्रस्तिने, नहाने, देखने, छूने, सूँघने, खाने और स्वने कियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता; बल्क गुणीं कियाओंमें अपनेको कर्ता नहीं मानता; बल्क गुणीं ही कर्ता मानता है। गुण ही सभी कर्मोंके कर्तानी

हैं—ऐसा जानकर विद्वान् पुरुष कर्मवासना और फलोंसे नहीं बँधते। वे प्रकृतिमें रहकर भी वैसे ही असङ्ग रहते हैं, जैसे स्पर्श आदिसे आकाश, जलकी आईता आदिसे सूर्य और गन्ध आदिसे वायु। उनकी विमल बुद्धिकी तलवार असङ्ग-भावनाकी सानसे और भी तीखी हो जाती है, और वे उससे अपने सारे संशय-सन्देहोंको काट-कूटकर फेंक देते हैं। जैसे कोई खप्तसे जाग उठा हो, उसी प्रकार वे इस भेदबुद्धिके भ्रमसे मुक्त हो जाते हैं।।११—१३॥

यस्य स्युर्वीतसङ्करपाः प्राणेन्द्रियमनोधियाम् । वृत्तयः सं विनिर्धुक्तो देहस्योऽपि हि तद्गुणैः ॥१४॥ जिनके प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिकी समस्त चेष्टाएँ विना सङ्करपके होती हैं वे देहमें स्थित रहकर भी उसके गुणोंसे मुक्त हैं ।१४॥

यस्यात्मा हिंस्यते हिंस्त्रेयेंन किश्चिद् यदच्छया।
अर्च्यते वा कचित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१५॥
उन तत्त्वज्ञ मुक्त पुरुषोंके शरीरको चाहे हिंसक छोग पीड़ा
पहुँचायें और चाहे कभी कोई दैव-योगसे पूजा करने छगे-वे न तो
किसीके सतानेसे दुखी होते हैं और न पूजा करनेसे सुखी ॥१५॥

न स्तुवीत न निन्देत कुर्वतः साध्यसाधु वा । वदतो गुणदोषाभ्यां वर्जितः समदृ मुनिः ॥१६॥ जो समदर्शा महात्मा गुण और दोषकी भेदृ हिसे ऊपर उठ गये हैं, वे न तो अच्छे काम करनेवालेकी स्तुति करते हैं और न बुरे काम करनेवालेकी निन्दा; न वे किसीकी अच्छी बात सुनकर उसकी सराहना करते हैं और न बुरी बात सुनकर

१. स तु मुक्तो वै दे०।

भा० ए० स्क० ११--

किसीको झिड़कते ही हैं ॥१६॥

न कुर्यान वदेत् किश्चिन ध्यायेत् साध्वसाधु वा । आत्मारामोऽनया वृत्त्या विचरेज्ञडवन्मुनिः ॥१॥ जीवन्मुक्त पुरुष न तो कुछ भला या बुरा काम करते हैं, न कुछ भला या बुरा कहते हैं और न सोचते ही हैं । वे व्यवहार्ते अपनी समान वृत्ति रखकर आत्मानन्दमें ही मग्न रहते हैं औ जडके समान मानो कोई मूर्ख हो, इस प्रकार विचरण कार्ते रहते हैं ॥ १७॥

> शन्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात् परे यैदि । श्रमस्तस्य श्रमफलो हाधेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ प्यारे उद्भव ! जो पुरुष वेदोंका तो पारगामी विद्वान् हो।

परंतु परब्रह्मके ज्ञानसे शून्य हो, उसके परिश्रमका कोई फल नहीं है। वह तो वैसा ही है, जैसे विना दूधकी गायका पालनेवाला ॥१८॥

गां दुग्धदोहामसतीं च भार्यां देहं पराधीनमसत्प्रजां च। वित्तं त्वतीर्थीकृतमङ्ग वाचं

हीनां मया रक्षति दुःखदुःखी ॥१९॥ दूध न देनेवाली गाय, व्यभिचारिणी स्त्री, पराधीन शरीर, दुष्ट पुत्र, सत्पात्रके प्राप्त होनेपर भी दान न किया हुआ धन और मेरे गुणोंसे रहित वाणी व्यर्थ है । इन वस्तुओंकी रखवाली करनेवाला दुःख-पर-दुःख ही भोगता रहता है ॥१९॥ यस्यां न मे पावनमङ्ग कर्म स्थित्युद्भवप्राणनिरोधमस्य । लीलावतारेप्सितजन्म वा स्थाद् वन्ध्यां गिरं तां विभृयान्न धीरः ॥२०॥

इसिलये उद्धव ! जिस वाणीमें जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलयक्ष्म मेरी छोक-पावन लीलाका वर्णन न हो और लीलावतारोंमें भी मेरे लोकप्रिय राम-कृष्णादि अवतारोंका जिसमें यशोगान न हो, वह वाणी वन्ध्या है । बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि ऐसी वाणीका उच्चारण एवं श्रवण न करे ।। २०॥

एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वभ्रममात्मिन । उपारमेत विरजं मनो मय्यप्य सर्वणे ॥२१॥ विय उद्भव ! जैसा कि ऊपर वर्णन किया गया है, आत्मिजज्ञासा और विचारके द्वारा आत्मामें जो अनेकताका भ्रम है, उसे दूर कर दे और मुझ सर्वन्यापी परमात्मामें अपना निर्मळ मन छगा दे तथा संसारके न्यवहारोंसे उपराम हो जाय ॥ २१॥

यद्यनीशो धारियतुं मनो ब्रह्मणि निश्वलम् । मिय सर्वाणि कर्माणि निरपेक्षः समाचर ॥२२॥ यदि तुम अपना मन परब्रह्ममें स्थिर न कर सको, तो सारे कर्म निरपेक्ष होकर मेरे लिये ही करो ॥ २२॥

श्रद्धालुर्मे कैथाः शृष्वन् सुभद्रा लोकपौवनीः । गायन्ननुस्मरन् कर्म जन्म चाभिनयन् स्रहः ॥२३॥

१. कथाम् । २. सुभद्राम् । ३. पावनीम् ।

मेरी कथाएँ समस्त लोकोंको पवित्र करनेवाली एवं कल्याणस्त्ररूपिणी हैं। श्रद्धाके साथ उन्हें सुनना चाहिये। बारका मेरे अवतार और लीलाओंका गान, स्मरण और अभिनय करन चाहिये॥ २३॥

मद्र्थे धर्मकामार्थानाचरन् मद्पाश्रयः। लमते निश्रलां भक्ति मय्युद्धव सनातने।।२४॥ मेरे आश्रित रहकर मेरे ही लिये धर्म, काम और अर्थका सेक करना चाहिये। प्रिय उद्धव! जो ऐसा करता है, उसे मुझ अविनाशी पुरुषके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ २४॥

सत्सङ्गलब्धया भक्त्या मिय मां स उपासिता । स वै मे दिशतं सिद्धरञ्जसा विन्दते पदम् ॥२५॥ भक्तिकी प्राप्ति सत्सङ्गसे होती है; जिसे भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मेरी उपासना करता है, मेरे सान्निध्यका अनुभव करता है । इस प्रकार जब उसका अन्तः करण शुद्ध हो जाता है, तब वह संतोंके उपदेशोंके अनुसार उनके द्वारा बताये हुए मेरे परमपद-को—वास्तविक खद्धपको सहजहीमें प्राप्त हो जाता है ॥ २५॥

#### उद्भव उवाच

साधुस्तवोत्तमश्लोक मतः कीटिंग्वधः प्रभो ।
भक्तिस्त्वेयपुपयुज्येत कीट्शी सद्भिराटता ॥२६॥
उद्भवजीने पूछा—भगवन् ! बड़े-बड़े संत आपकी कीर्तिका
गान करते हैं । आप कृपया बतलाइये कि आपके विचारसे संत पुरुष-

१. विभो । २. त्विय प्रयुज्येत ।

का क्या छक्षण है ! आपके प्रति कैसी मक्ति करनी चाहिये, जिस-का संतलोग आदर करते हैं ! ॥ २६॥

एँतन्मे पुरुषाध्यक्ष लोकाध्यक्ष जगत्त्रभो। प्रणतायानुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्।।२७॥

भगवन् ! आप ही ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, सत्यादि छोक और चराचर जगत्के खामी हैं । मैं आपका विनीत, प्रेमी और शरणागत भक्त हूँ। आप मुझे भक्ति और भक्तका रहस्य बतलाइये॥ २७॥

त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः। अवतीर्णोऽसि भगवन् स्वेच्छोपात्तपृथग्वपुः॥२८॥

भगवन् ! मैं जानता हूँ कि आप प्रकृतिसे परे पुरुषोत्तम एवं चिदाकाशखरूप ब्रह्म हैं। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है; फिर भी आपने छीछाके छिये स्वेच्छासे ही यह अछग शरीर धारण करके अवतार छिया है। इसिछिये वास्तवमें आप ही भक्ति और भक्तका रहस्य बतला सकते हैं।। २८॥

## श्रीभगवानुवाच

कुपालुरकृतद्रोहस्तितिश्चः सर्वदेहिनाम् । सत्यसारोऽनवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥२९॥

भगवान् श्रीग्रहणने कहा—प्यारे उद्भव ! मेरा भक्त कृपा-की मूर्ति होता है । वह किसी भी प्राणीसे वैरभाव नहीं रखता और घोर-से-घोर दुःख भी प्रसन्तापूर्वक सहता है । उसके जीवन का सार है

१. प्राचीन प्रतिमें यह क्लोकार्ध इस प्रकार है— 'एतन्मे पुरुषेशाद्य प्रमन्नाय च कथ्यताम्' । २. यह क्लोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है ।

सत्य, और उसके मनमें किसी प्रकारकी पापवासना कर्म नहीं आती । वह समदर्शी और सबका भला करनेवाला होता है ॥ २९॥

कामैरहतधीदीन्तो मृदु: ग्रुचिरिकञ्चन: । अनीहो मितस्रक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो स्रुनि: ॥३०॥ उसकी बुद्धि कामनाओंसे कल्लित नहीं होती । वह संयमी, मधुरस्वभाव और पिवत्र होता है । संप्रह-पिर्प्रहसे सर्वथा दूर रहता है । किसी भी वस्तुके लिये वह कोई चेटा नहीं करता । पिरिमित भोजन करता है और शान्त रहता है । उसकी बुद्धि स्थिर होती है । उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्मतत्वके चिन्तनमें सदा संलग्न रहता है ॥ ३०॥

अप्रमत्तो गभीरातमा पृतिमाञ्जितपड्गुणः।
अमानी मानदः कल्पो मेंत्रः कारुणिकः कविः॥३१॥
वह प्रमादरिहत, गम्भीर खभाव और धेर्यवान् होता है। भूकिष्यास, शोक-मोह और जन्म-मृत्यु—ये छहों उसके वशमें रहते हैं। वह खयं तो कभी किसीसे किसी प्रकारका सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरोंका सम्मान करता रहता है। मेरे सम्बन्धकी बातें दूसरोंको समझानेमें बड़ा निपुण होता है और सभीके साथ मित्रताका व्यवहार करता है। उसके हृदयमें करुणा भरी होती है। मेरे तत्त्वका उसे यथार्थ ज्ञान होता है। ३१॥

आज्ञायैवं गुणान् दोषान् मयादिष्टानिष स्वकान् । धर्मान् सन्त्यज्य यः सर्वान् मां भजेत स सत्तमः॥३२॥ प्रिय उद्भव ! मैंने वेदों और शाखोंके रूपमें मनुष्योंके धर्मका उपदेश किया है, उनके पालनसे अन्त:करणशुद्धि आदि गुण और उल्लिङ्मनसे नरकादि दु:ख प्राप्त होते हैं; परंतु मेरा जो भक्त उन्हें भी अपने ध्यान आदिमें विक्षेप समझकर त्याग देता है और केवल मेरे ही भजनमें लगा रहता है, वह परम संत है ॥ ३२॥

ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वै मां यावान् यश्वास्मि याद्यः ।

भजन्त्यनन्यभावेन ते मे भक्ततमा मताः ॥३३॥
मैं कौन हूँ, कितना बड़ा हूँ, कैसा हूँ—इन बातोंको जाने,
चाहे न जाने; किंतु जो अनन्यभावसे मेरा भजन करते हैं, वे मेरे
विचारसे मेरे परम भक्त हैं ॥ ३३॥

मिल्लिस महत्त्तजनदर्शनस्पर्शनार्चनम् ।
परिचर्या स्तुतिः प्रह्वगुणकर्मानुकीर्तनम् ॥ ३४ ॥
प्यारे उद्धव ! मेरी मृर्ति और मेरे भक्तजनोंका दर्शन, स्पर्श,
पूजा, सेवा-शुश्रूषा, स्तुति और प्रणाम करे तथा मेरे गुण और
कर्मोंका कीर्तन करे ॥ ३४ ॥

मत्कथाश्रवणे श्रद्धा मदनुध्यानमुद्धव । सर्वलाभोपहरणं दास्येनात्मनिवेदनस् ॥३५॥

उद्भव ! मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा रक्खे और निरन्तर मेरा ध्यान करता रहे । जो कुछ मिले, वह मुझे समर्पित कर दे और दास्यभावसे मुझे आत्मनिवेदन करे ॥ ३५॥

मञ्जन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम् । गीतताण्डववादित्रगोष्ठीभिर्मद्गुहोत्सवः ॥३६॥ मेरे दिव्य जन्म और कर्मोंकी चर्चा करे। जन्माष्टमी, राम. नवमी आदि पर्वोपर आनन्द मनावे और संगीत, नृत्य, बाजे और समार्जोद्वारा मेरे मन्दिरोंमें उत्सव करे-करावे॥ ३६॥

यात्रा बिलिविधानं च सर्ववार्षिकपर्वसु। वैदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयव्रतधारणम् ॥३०॥ वार्षिक त्यौद्दारोंके दिन मेरे स्थानोंकी यात्रा करे, जुद्ध निकाले तथा विविध उपहारोंसे मेरी पूजा करे। वैदिक अथव तान्त्रिक पद्धतिसे दीक्षा ग्रहण करे। मेरे व्रतोंका पालन करे॥ ३०॥

ममार्चास्थापने श्रद्धा स्तरः संहत्य चोद्यमः।
उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मणि ॥३८॥
मन्दिरोंमें मेरी मूर्तियोंकी स्थापनामें श्रद्धा रक्खे। यदि यह काम
अकेळा न कर सके, तो औरोंके साथ मिळकर उद्योग करे। मेरे
ळिये पुष्पवादिका, बगीचे, क्रीड़ाके स्थान, नगर और मन्दिर
बनवावे॥ ३८॥

संमार्जनोपलेपाभ्यां सेकमण्डलवर्तनैः।

गृहशुश्रूषणं मह्यं दासवद् यदमायया ॥३९॥ सेवककी भाँति श्रद्धा-भक्तिके साथ निष्कपट भावसे मेरे मन्दिरों-की सेवा-शुश्रूषा करे—झाड़े-बुहारे, लीपे-पोते, छिड़काव करे और तरह-तरहके चौक प्रे॥ ३९॥

अमानित्वमद्मित्वं कृतस्यापरिकीर्तनम् । अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ज्यानिवेदितम् ॥४०॥ अभिमान न करे, दम्भ न करे । साथ ही अपने शुभ कर्मोंका ढिंढोरा भी न पीटे। प्रिय उद्भव! मेरे चढ़ावेकी, अपने काममें लगानेकी बात तो दूर रही, मुझे समर्पित दीपकके प्रकाशसे भी अपना काम न ले। किसी दूसरे देवताकी चढ़ायी हुई वस्तु मुझे न चढ़ावे॥ ४०॥

यद् यदिष्टतमं लोके यचातिप्रियमातमनः।
तत्तिकवेदयेन्महां तदानन्त्याय कल्पते।।४१॥
संसारमें जो वस्तु अपनेको सबसे प्रिय, सबसे अमीष्ट जान
पड़े वह मुझे समर्पित कर दे। ऐसा करनेसे वह वस्तु अनन्त
फल देनेवाली हो जाती है॥ ४१॥

स्र्योऽग्निन्निस्नणो गावो वैष्णवः खं मरुजलम् । भूरात्मा सर्वभूतानि भद्र पूजापदानि मे ॥४२॥ भद्र ! सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और समस्त प्राणी—ये सब मेरी पूजाके स्थान हैं ॥ ४२॥

म्हर्ये तु विद्यया त्रय्या हिवषाण्नो यजेत माम् । आतिथ्येन तु विप्राग्न्ये गोष्वङ्ग यवसादिना ॥४३॥ प्यारे उद्भव ! ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके मन्त्रोंद्वारा सूर्यमें मेरी पूजा करनी चाहिये । हवनके द्वारा अग्निमें, आतिथ्य-द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणमें और हरी-हरी घास आदिके द्वारा गौमें मेरी पूजा करे ॥ ४३॥

वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्यानिवृष्टया। वायौ मुख्यधिया तोये द्रव्यैस्तोयपुरस्कृतैः॥४४॥ भाई-वन्धुके समान सत्कारके द्वारा वैष्णवमें, निरन्तर धार्में छगे रहनेसे हृदयाकाशमें, मुख्य प्राण समझनेसे वायुमें औ जल-पुष्प आदि सामग्रियोंद्वारा जलमें मेरी आराधना की जाती है ॥ ४४॥

स्थिष्डले मन्त्रहृद्येभेगिरात्मानमात्मित । क्षेत्रज्ञं सर्वभृतेषु समत्वेन यजेत माम् ॥४५॥ गुप्तमन्त्रोंद्वारा न्यास करके मिट्टीकी वेदीमें, उपयुक्त भोगींद्वा आत्मामें और समदृष्टिद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंमें मेरी आराधना कर्ली चाहिये; क्योंकि मैं सभीमें क्षेत्रज्ञ आत्माके रूपसे स्थित हूँ ॥४५॥

धिष्णयेष्वेष्विति मद्रूपं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः । युक्तं चतुर्भुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत् समाहितः ॥४६॥ इन सभी स्थानोंमें शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म धारण किये चा भुजाओंवाले शान्तमूर्ति श्रीभगवान् विराजमान हैं, ऐसा ध्यान कर्ते हुए एकाप्रताके साथ मेरी पूजा करनी चाहिये ॥ ४६॥

इष्टापूर्तेन मामेवं यो यजेत समाहितः। लभते मिय सद्भक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया।।१४७॥

इस प्रकार जो मनुष्य एकाग्र चित्तसे यज्ञ-यागादि इष्ट और कुआँ-बावली बनवाना आदि पूर्त्तकमींके द्वारा मेरी पूजा करता है। उसे मेरी श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त होती है तथा संत पुरुषोंकी सेवा करनेसे मेरे खरूपका ज्ञान भी हो जाता है।। ४७॥

प्रायेण भक्तियोगेन सत्सङ्गेन विनोद्धव । नोपायो विद्यते सध्यङ् प्रायणं हि सतामहम् ॥४८॥ प्यारे उद्भव ! मेरा ऐसा निश्चय है कि सत्सङ्ग और भक्ति-योग—इन दो साधनोंका एक साथ ही अनुष्ठान करते रहना चाहिये। प्रायः इन दोनोंके अतिरिक्त संसारसागरसे पार होनेका और कोई उपाय नहीं है; क्योंकि संतपुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और मैं सदा-सर्वदा उनके पास बना रहता हूँ॥ ४८॥

अथैतत् परमं गुद्धं शृष्यतो यदुनन्दन । सुगोप्यमपि वक्ष्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत् सखा ॥४९॥ प्यारे उद्धव ! अब मैं तुम्हें एक अत्यन्त गोपनीय परम रहस्य-की बात बतलाऊँगा; क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक, हितैशी, सुहृद् और प्रेमी सखा हो; साथ ही सुननेके भी इन्छुक हो ॥ ४९॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

# अथ द्वादशोऽध्यायः

सत्सङ्गकी महिमा और कर्म तथा कर्मत्यागकी विधि श्रीमगवानुवाच

न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तं न दक्षिणा ॥ १ ॥ व्रतानि यैज्ञञ्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुन्धे सत्सङ्गः सर्वसङ्गापहो हि माम् ॥ २ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं— प्रिय उद्भव ! जात् जितनी आसक्तियाँ हैं, उन्हें सत्सङ्ग नष्ट कर देता है। क् कारण है कि सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें कर लेता है के साधन न योग है न सांख्य, न धर्मपालन और न खाध्याय। तपसा त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणासे भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँतक कहूँ— न्नत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम-नियम भी सत्सङ्गे समान मुझे वशमें करनेमें समर्थ नहीं हैं।। १-२।।

सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः।
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धाश्वारणगुद्यकाः॥३॥
विद्याधरा मनुष्येषु वैश्याः श्रृद्राः ख्लियोऽन्त्यजाः।
रजस्तमःप्रकृतयस्तस्मिंस्तसिन् युँगेऽनघ॥४॥
बहवो मत्पदं प्राप्तास्त्वाष्ट्रकायाधवादयः।
वृषपर्वा बलिर्वाणो मयश्राथ विभीषणः॥५॥
सुग्रीवो हनुमानृक्षो गजो गृश्रो वणिकपथः।
व्याधः कुञ्जा वजे गोप्यो यञ्चपत्न्यस्तथापरे॥६॥

निष्पाप उद्धवजी ! यह एक युगर्का नहीं, सभी युगोंकी एक सी बात है । सत्सङ्गके द्वारा ही दैत्य-राक्षस, पशु-पक्षी, गन्धर्व अप्सरा, नाग-सिद्ध, चारण-गुद्धक और विद्याधरोंको मेरी प्राप्ति हुई है । मनुष्योंमें वैश्य, शूद्ध, स्त्री और अन्त्यज आदि रजीगुणी तमोगुणी प्रकृतिके बहुत-से जीवोंने मेरा परमपद प्राप्त किया है वृत्रासुर, प्रह्लाद, वृषपर्वा, बल्लि, बाणासुर, मयदानव, विभीवणी

१. युगे युगे।

सुग्रीव, हनुमान्, जाम्बवान्, गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार वैश्य, धर्मन्याध, कुन्जा, व्रजकी गोपियाँ, यज्ञपत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्सङ्गके प्रभावसे ही मुझे प्राप्त कर सके हैं॥ ३–६॥

ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः। अत्रतातप्ततपसः सत्सङ्गान्मामुपागताः॥ ७॥

उन लोगोंने न तो वेदोंका खाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषोंकी उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कुन्छूचान्द्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस, केवल सत्सङ्गके प्रभावसे ही वे मुझे प्राप्त हो गये॥ ७॥

केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा मृगाः ।
येऽन्ये प्रविधयो नागाः सिद्धा मामीयुरञ्जसा ॥ ८॥
गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, व्रजके हरिन आदि
पशु, कालिय आदि नाग—ये तो साधन-साध्यके सम्बन्धमें
सर्वथा ही म्द्रबुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे-ऐसे और भो बहुत
हो गये हैं, जिन्होंने केवल प्रेमपूर्ण भावके द्वारा ही अनायास
मेरी प्राप्ति कर ली और कृतकृत्य हो गये॥ ८॥

यं न योगेन सांख्येन दानव्रततपोऽध्वरैः । व्याख्याखाध्यायसंन्यासैः प्राप्नुयाद् यत्नवानि ॥ ९ ॥ उद्भव ! बड़े-बड़े प्रयत्नशीळ साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियोंकी व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनोंके द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते; परंतु सत्सङ्गके द्वारा तो मैं अत्यन्त सुळभ हो जाता हूँ ॥ ९ ॥

रामेण सार्ध मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना सटयनुरक्तचिताः। विगादभावेन न मे वियोग-

तीत्राधयोऽन्यं दृहशुः सुखाय॥१०

उद्भव! जिस समय अक्रूरजी भैया बल्रामजीके साथ हुं व्रजसे मथुरा ले आये, उस समय गोपियोंका हृदय गाढ़ क्रें कारण मेरे अनुरागके रंगमें रँगा हुआ था। मेरे वियोगकी के व्याधिसे वे व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूर्ण वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी।। १०॥

तास्ताः क्षपाः प्रेष्टतमेन नीता

मयैव वृन्दावनगोचरेण।

क्षणार्धवत्ताः पुनरङ्ग तासां

हीना मथा कल्पसमा बभूवुः॥११॥

तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब हिन्दावनमें था, तब उन्होंने बहुत-सी रात्रियाँ——वे रासकी रात्रियाँ में साथ आधे क्षणके समान बिता दी थीं; परंतु प्यारे उद्धव ! मेरे बिता वे ही रात्रियाँ उनके लिये एक-एक कल्पके समान हो गयीं॥ ११॥

ता नाविदन् मय्यनुपङ्गबद्ध-धियः स्वमात्मानमदस्तथेदम् । यथा समाधौ मुनयोऽिब्धतोये

नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे।।१२॥

जैसे बड़े-बड़े ऋषि-मुनि समाधिमें स्थित होकर तथा गई

आदि बड़ी-बड़ी निदयाँ समुद्रमें मिलकर अपने नाम-रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेमके द्वारा मुझमें इतनी तन्मय हो गयी थीं कि उन्हें लोक-परलोक, शरीर और अपने कहलानेवाले पित-पुत्रादिकी भी सुध-बुध नहीं रह गयी थी।। १२॥

मत्कामा रमणं जारमखरूपविदोऽवलाः । ब्रह्म मां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रग्नः ॥१३॥ उद्भव ! उन गोपियोंमें बहुत-सी तो ऐसी थीं, जो मेरे वास्तविक खरूपको नहीं जानती थीं । वे मुझे भगवान् न जानकर केवल प्रियतम ही समझती थीं और जारभावसे मुझसे मिलनेकी आकांक्षा किया करती थीं । उन साधनहीन सैकड़ों, हजारों अबलाओंने केवल सङ्गके प्रभावसे ही मुझ परब्रह्म परमात्माको प्राप्त कर लिया ॥ १३ ॥

तस्मान्त्रयुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनाम् । प्रवृत्तं च निवृत्तं च श्रोतन्यं श्रुतमेव च ॥१४॥ मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम् । याहि सर्वात्मभावेन मया स्या ह्यकुतोभयः ॥१५॥

इसिंखेये उद्भव ! तुम श्रुति-स्मृति, विधि-निषेध, प्रवृत्ति-निवृत्ति और सुननेयोग्य तथा सुने हुए विषयका भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियोंके आत्मस्वरूप मुझ एककी ही शरण सम्पूर्ण रूपसे प्रहण करो; क्योंकि मेरी शरणमें आ जानेसे तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे ॥ १४-१५॥

### उद्भव उवाच

संशयः शृष्यतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर ।
न निर्वर्तत आत्मस्यो येन आग्र्यति मे मनः ॥१॥
उद्धवजीने कहा—सनकादि योगेश्वरोंके भी परमेश्वर क्रो
यों तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मल संदेह मिट नहीं रहा है । मुझे स्वधर्मका पालन करना चिंहे या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिये, मेरा म इसी दुविधामें लटक रहा है । आप कृपा करके मुझे भलीमी समझाइये ।। १६ ।।

श्रीभगवानुवाच

स एष जीवो विवरप्रस्तिः
प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्टः।
मनोमयं सक्ष्मसुपेत्य रूपं
मात्रा खरो वर्ण इति स्थविष्टः॥१॥
भगवान श्रीकृष्णने क्या कि

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव ! जिस परमामाने परोक्षरूपसे वर्णन किया जाता है, वे साक्षात् अपरोक्ष--प्रवाह ही हैं; क्योंकि वे ही निख्छ वस्तुओंको सत्ता-स्फूर्ति—-जीवन-दान करनेवाले हैं, वे ही पहले अनाहत नादस्वरूप परा वाणी नाम प्राणके साथ मूळाधारचक्रमें प्रवेश करते हैं । उसके बाद मिण्पूर्क चक्र (नाभिस्थान) में आकर पश्यन्ती वाणीका मनोमय सूक्ष्महर्ष धारण करते हैं । तदनन्तर कण्ठदेशमें स्थित विशुद्ध नामक कर्म

१. निवर्तेत।

आते हैं और वहाँ मध्यमा वाणीके रूपमें व्यक्त होते हैं। फिर क्रमश: मुखमें आकर हस्त्र-दीर्घादि मात्रा, उदात्त-अनुदात्त आदि स्वर तथा ककारादि वर्णरूप स्थूल—वैखरी वाणीका रूप प्रहण कर लेते हैं॥ १७॥

यथानलः खेऽनिलवन्धुरूष्मा बलेन दारुण्यधिमध्यमानः । अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथैव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥

अग्नि आकाशमें ऊष्मा अथवा विद्युत्के रूपसे अन्यक्तरूपमें स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठमन्थन किया जाता है, तब वायुकी सहायतासे वह पहले अत्यन्त सूक्ष्म चिनगारीके रूपमें प्रकट होती है और फिर आहुति देनेपर प्रचण्ड रूप धारण कर लेती है, वैसे ही मैं भी शब्दब्रह्मस्वरूपसे क्रमशः परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणीके रूपमें प्रकट होता हूँ॥ १८॥

एवं गदिः कर्म गतिर्विसर्गो घाणो रसो दक् स्पर्शः श्रुतिश्र ।

सङ्कल्पविज्ञानमथाभिमानः

सूत्रं रजःसन्वतमोविकारः ॥१९॥

इसी प्रकार बोलना, हाथोंसे काम करना, पैरोंसे चलना, म्त्रेन्द्रिय तथा गुदासे मल-मूत्र त्यागना, सूँघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मनसे संकल्प-विकल्प करना, बुद्धिसे समझना, अहङ्कारके द्वारा अभिमान करना, महत्तत्त्वके रूपमें सबका ताना- बाना बनना तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणके सारे कि कि कहाँ तक कहूँ—समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही कि व्यक्तियाँ हैं ॥ १९॥

अयं हि जीवस्तिवृद्ज्जयोनिरव्यक्त एको वयसा स आद्यः।
विश्विष्टशक्तिर्वहुधेव भाति
वीजानि योनि प्रतिपद्य यद्वत् ॥२०॥

यह सबको जीवित करनेत्राला परमेश्वर ही इस त्रिगुणस्य ब्रह्माण्ड-कमलका कारण है। यह आदि-पुरुष पहले एक और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेतमें बोया हुआ बीज शाखा-पत्र-पुष्पिर अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही कालगितसे मायाका आश्रय लेकर शक्ति-विभाजनके द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूपोंमें प्रतीत होने लगता है।। २०॥

यसिनिदं प्रोतमशेषमोतं
पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः।
य एष संसारतरुः पुराणः
कर्मात्मकः पुष्पफलं प्रस्ते॥२१॥

जैसे तार्गोंके ताने-बानेमें वस्त्र ओतप्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मामें ही ओतप्रोत है। जैसे सूतके विना वस्त्रका अस्तित्व नहीं है; किंतु सूत वस्त्रके विना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत्के न रहनेपर भी परमात्मा रहता है; किंतु यह जगत् परमात्मखरूप ही है—परमात्माके विना इसका कीर्र

अस्तित्व नहीं है। यह मंसारवृक्ष अनादि और प्रवाहरूपसे नित्य है। इसका खरूप ही है—कर्मकी परम्परा तथा इस वृक्षके फल-फूल हैं— मोक्ष और भोग॥ २१॥

द्वे अस्य वीजे शतमूलिखनालः

पश्चस्कन्धः पश्चरसप्रसृतिः।

दशैकशाखो द्विसुपर्णनीड-

स्त्रिवल्कलो द्विफलोऽकं प्रविष्टः ॥२२॥

इस संसार-वृक्षके दो बीज हैं—पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएँ जड़ें हैं और तीन गुण तने हैं। पाँच भूत इसकी मोटी-मोटी प्रधान शाखाएँ हैं और शब्दादि पाँच विषयरस हैं, ग्यारह इन्द्रियाँ शाखा हैं तथा जीव और ईश्वर—दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्षमें बात, पित्त और कफरूप तीन तरहकी छाल है। इसमें दो तरहके फल लगते हैं—सुख और दुःख। यह विशाल वृक्ष सूर्यमण्डलतक फैला हुआ है (इस सूर्यमण्डलका भेदन कर जानेवाले मुक्त पुरुष फिर संसार-चक्रमें नहीं पड़ते)॥ २२॥

> अदन्ति चैकं फलमस्य गृधा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः। हंसा य एकं बहुरूपमिज्यै-मीयामयं वेद स वेद वेदम्॥२३॥

जो गृहस्थ शब्द-रूप-रस आदि विषयोंमें फँसे हुए हैं, वे कामनासे भरे हुए होनेके कारण गीधके समान हैं। वे इस वृक्षका दु:खरूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकारके कमीके बन्धनमें फँसे रहते हैं जो अरण्यवासी परमहंस विषयोंसे विरक्त हैं, वे इस कुले राजहंसके समान हैं और वे इसका सुखरूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्भव ! वास्तवमें मैं एक ही हूँ। यह मा जो अनेकों प्रकारका रूप है, वह तो केवल मायामय है। जे इस बातको गुरुओंके द्वारा समझ लेता है, वही वास्तवमें समस वेदोंका रहस्य जानता है। २३।।

एवं गुरूपासनयैकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः। विद्युरुच्य जीवाशयमप्रमत्तः सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्॥२८॥

अतः उद्धव ! तुमं इस प्रकार गुरुदेवकी उपासनारूप अन्य भक्तिके द्वारा अपने ज्ञानकी कुल्हाणीको तीखी कर हो और उसके द्वारा धेर्य एवं सावधानीसे जीवभावको काट डाह्ये। कि परमात्मखरूप होकर उस वृत्तिरूप अस्त्रोंको भी छोड़ दो और अपने अखण्ड खरूपमें ही स्थित हो रहो।। २४॥ \*

## ---

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥

<sup>\*</sup> ईश्वर अपनी मायाके द्वारा प्रपञ्चरूपसे प्रतीत हो रहा है। इस प्रपञ्चके अध्यासके कारण ही जीवोंको अनादि अविद्यासे कर्तापन आदिकी भ्रान्ति होती है। फिर 'यह करो, यह मत करो, इस प्रकारके

## अथ त्रयोदशोऽध्यायः

हंसरूपसे सनकादिको दिये हुए उपदेशका वर्णन श्रीभगवानुवाच

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा बुद्धेर्न चातमनः।
सत्त्वेनान्यतमो हन्यात् सत्त्वं सत्त्वेन चैत्र हि ॥ १ ॥
अगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्धव! सत्त्व, रज और
तम— ये तीनों बुद्धि (कृति ) के गुण हैं, आत्माके नहीं।
सत्त्वके द्वारा रज और तम—इन दो गुणोंपर विजय प्राप्त
कर लेनी चाहिये। तदनन्तर सत्त्वगुणकी शान्तवृत्तिके द्वारा उसकी
दया आदि वृत्तियोंको भी शान्त कर देना चाहिये॥ १॥

सत्त्वाद् धर्मो भवेद् गृद्धात् पुंसो मद्भक्तिलक्षणः। सान्विकोपासया सन्वं ततो धर्मः प्रवर्तते॥२॥ जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है, तभी जीवको मेरे भक्तिरूप खधर्मकी प्राप्ति होती है। निरन्तर सात्त्विक वस्तुओंका सेवन करनेसे ही सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और तब मेरे भक्तिरूप स्वधर्ममें प्रवृत्ति

होने लगती है ॥ २ ॥

विधि-निषेधका अधिकार होता है। तव 'अन्तः करणकी ग्रुद्धिके लिये कर्म करों'—यह बात कही जाती है। जब अन्तः करण ग्रुद्ध हो जाता है, तब कर्मसम्बन्धी दुराग्रह मिटानेके लिये यह बात कही जाती है कि भक्तिमें विक्षेप डालनेवाले कर्मोंके प्रति आदरभाव छोड़कर दृद्ध विश्वाससे भजन करो। तत्त्वज्ञान हो जानेपर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसङ्गका अभिप्राय है।

धर्मी रजस्तमो हन्यात् सन्ववृद्धिरनुत्तमः। आग्रु नश्यति तन्मूलो हाधर्म उभये हते॥३॥ जिस धर्मके पालनसे सत्त्वगुणकी वृद्धि हो, वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुणको नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं, तब उन्हींके कारण होनेवाल अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है॥३॥

आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च।
ध्यानं मन्त्रोऽथः संस्कारो दशैते गुणहेतवः ॥ ४॥
शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, कर्म, जन्म, ध्यान, मन्त्र
और संस्कार—ये दस वस्तुएँ यदि सात्त्रिक हों तो सत्त्वगुणकी,
राजसिक हों तो रजोगुणकी और तामिसक हों तो तमोगुणकी वृद्धि
करती हैं ॥ ४॥

तत्तत् सान्विकमेवेषां यद् यद् वृद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं तत्तद् राजसं तदुपेक्षितम् ॥५॥ इनमेंसे शास्त्र महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं, वे साल्विक हैं, जिनकी निन्दा करते हैं, वे तामिसक हैं और जिनकी उपेक्षा करते हैं, वे वस्तुएँ राजसिक हैं ॥ ५ ॥

साचिकान्येव सेवेत पुमान् सच्चविद्यद्वये । ततो धर्मस्ततो ज्ञानं यावत् स्मृतिरपोहंनम् ॥ ६॥ जबतक अपने आत्माका साक्षात्कार तथा स्थूल-सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणोंकी निवृत्ति न हो, तबतक मनुष्यकी चाहिये कि सत्त्वगुणकी वृद्धिके छिये सात्त्रिक शास्त्र आदिका ही सेवन करे; क्योंकि उससे धर्मकी वृद्धि होती है और धर्मकी वृद्धिसे अन्त:करण शुद्ध होकर आत्मतत्त्र्यका ज्ञान होता है ॥ ६ ॥

वेणुसङ्घर्षजो वहिर्दम्धा शास्यति तद्दनम्।
एवं गुणव्यत्ययजो देहः शास्यति तिक्रयः ॥ ७॥
बाँसोंकी रगड़से आग पैदा होती है और वह उनके सारे
वनको जलाकर शान्त हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणोंके
वैषम्यसे उत्पन्न हुआ है। विचारद्वारा मन्थन करनेपर इससे ज्ञानाग्नि
प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणोंको भस्म करके
स्वयं भी शान्त हो जाती है॥ ७॥

#### उद्भव उवाच

विद्नित मत्यीः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् । तथापि भुञ्जते कृष्ण तत् कथं श्वखराजवत् ॥ ८॥ उद्धवजीने पूछा—भगवन् ! प्रायः सभी मनुष्य इस बातको जानते हैं कि विषय विपत्तियोंके घर हैं; फिर भी वे कुत्ते, गघे और बकरेके समान दुःख सहन करके भी उन्हींको ही भोगते रहते हैं । इसका क्या कारण है ?॥ ८॥

#### श्रीभगवानुवाच

अहमित्यन्यथाबुद्धिः प्रमत्तस्य यथा हृदि । उत्सर्पति रजो घोरं ततो वैकारिकं मनः ॥ ९॥ भगवान श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव ! जीव जब अज्ञान-वश अपने स्ररूपको भ्लकर हृदयसे सूक्ष्म-स्थूलादि शरीरोंमें अहंबुद्धि कर बैठता है — जो कि सर्वथा भ्रम ही है — तब उसका सह प्रधान मन घोर रजोगुणकी ओर झुक जाता है; उससे व्याह है जाता है।। ९॥

रजोयुक्तस्य मनसः सङ्गल्पः सविकल्पकः।
ततः कामो गुणध्यानाद् दुःसहः स्याद्धि दुर्मतेः ॥१॥
बस, जहाँ मनमें रजोगुणकी प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पोंका ताँता बँध जाता है। अब वह विषयोंका चिन्तन करें छगता है और अपनी दुर्बुद्धिके कारण कामके फंदेमें फँस जाता है जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है।। १०॥

करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः।
दुःखोदकाणि सम्पश्यन् रजोवेगविमोहितः॥११॥
अव वह अज्ञानी कामवश अनेको प्रकारके कर्म करने लाव है और इन्द्रियोंके वश होकर, यह जानकर भी कि इन क्मोंब अन्तिम फल दुःख ही है, उन्हींको करता है, उस समय वह रजी-गुणके तीव्र वेगसे अत्यन्त मोहित रहता है॥ ११॥

रजस्तमोभ्यां यदिष विद्वान् विश्विप्तधीः पुनः । अतिन्द्रतो मनो युञ्जन् दोषदृष्टिर्न सञ्जते ॥१२॥ यद्यपि विवेकी पुरुषका चित्त भी कभी-कभी रजीपण और तमोगुणके वेगसे विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी विवर्योमें दोषदृष्टि बनी रहती है; इसिल्ये वह बड़ी सात्रधानीसे अपने चितकी एकाग्र करनेकी चेष्टा करता रहता है, जिससे उसकी विषयोंमें आसिक नहीं होती ॥ १२॥ अप्रमत्तोऽनुयुद्धीत मनो मय्यर्पयञ्छनैः । अनिर्विण्णो येथाकालं जितश्वासो जितासनः ॥१३॥ साधकको चाहिये कि आसन और प्राणवायुपर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समयके अनुसार बड़ी सावधानीसे धीरे-धीरे मुझमें अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी असफलता देखकर तनिक भी ऊवे नहीं, बल्कि और भी उत्साहसे उसीमें जुड़ जाय॥१३॥

एतात्रान् योग आदिष्टो मन्छिष्यैः सनकादिभिः। सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्घाऽऽवेश्यते यथा ॥१४॥ प्रिय उद्भव ! मेरे शिष्य सनकादि परमर्षियोंने योगका यही खरूप बताया है कि साधक अपने मनको सब ओरसे खींचकर विराट् आदिमें नहीं, साक्षात् मुझमें ही पूर्णरूपसे छगा दें॥ १४॥

उद्धव उवाच

यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव।
योगमादिष्टवानेतद् रूपिमच्छामि वैदितुम् ॥१५॥
उद्धवजीने कहा—श्रीकृष्ण ! आपने जिस समय जिस रूपसे,
सनकादि परमर्षियोंको योगका आदेश दिया था, उस रूपको मैं
जानना चाहता हूँ ॥ १५॥

श्रीभगवानुवाच

पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः। पप्रच्छुः पितरं सक्ष्मां योगस्यैकान्तिकीं गतिम् ॥१६॥

१. यथाकामं ।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव ! सनकादि पार्वे ब्रह्माजीके मानस पुत्र हैं । उन्होंने एक बार अपने पितासे योक्षं सूक्ष्म अन्तिम सीमाके सम्बन्धमें इस प्रकार प्रश्न किया था॥१६॥

सनकादय ऊचुः

गुणेष्वाविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो। कथमन्योन्यसंत्यागो सुमुक्षोरंतितितीर्षोः॥१७॥

सनकादि परमर्षियोंने पूळा--पिताजी! चित्त गुणों आंक्रियोंने घुसा ही रहता है और गुण भी चित्तकी एक-एक कृष्टि प्रविष्ट रहते ही हैं। अर्थात् चित्त और गुण आपसमें मिलेक्ने ही रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो पुरुष इस संसारसागरसे पार होत्र मुक्तिपद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनोंको एक दूसरेसे अल कैसे कर सकता है शा १७॥

श्रीभगवानुवाच

एवं पृष्टो महादेवः स्वयंभूभूतभावनः।
ध्यायमानः प्रक्रनबीजं नाभ्यपद्यत कर्मधीः॥१८॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्भव! यद्यपि महावं
सब देवताओंके शिरोमणि, स्वयम्भू और प्राणियोंके जन्मदाता हैं।
फिर सनकादि परमर्षियोंके इस प्रकार पूछनेपर ध्यान करके भी वे
प्रक्रनका मूछकारण न समझ सके; क्योंकि उनकी बुद्धि कर्मप्रणी

स मामचिन्तयद् देवः प्रश्नपारतितीर्षया। तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा।।१९॥ उद्भव ! उस समय ब्रह्माजीने इस प्रश्नका उत्तर देनेके छिये भक्तिभावसे मेरा चिन्तन किया। तब मैं हंसका रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ।। १९॥

दृष्ट्वा मां त उपव्रज्य कृत्वा पादाभिवन्दनम् । ब्रह्माणसग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति ॥२०॥ मुझे देखकर सनकादि ब्रह्माजीको आगे करके मेरे पास आये और उन्होंने मेरे चरणोंकी वन्दना करके मुझसे पूछा कि 'आप कौन हैंं ?'॥ २०॥

इत्यहं ग्रुनिभिः पृष्टसत्त्विजज्ञासुभिस्तदा । यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्धव निवोध मे ॥२१॥ प्रिय उद्धव ! सनकादि परमार्थतत्त्वके जिज्ञासु थे; इसल्यि उनके पूछनेपर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो—॥ २१॥

वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईद्दशः।
कथं घटेत वो विप्रा वक्तुर्वा मे न आश्रयः।।२२॥
'ब्राह्मणो ! यदि परमार्थरूप वस्तु नानात्वसे सर्वथा रहित है,
तब आत्माके सम्बन्धमें आप लोगोंका ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति-संगत
हो सकता है ? अथवा मैं यदि उत्तर देनेके लिये बोलूँ भी तो किस
जाति, गुण, किया और सम्बन्ध आदिका आश्रय लेकर
उत्तर दूँ ? ॥ २२ ॥

पश्चात्मकेषु भृतेषु समानेषु च वस्तुतः। को भवानिति वः प्रक्नो वाचारम्भो ह्यनर्थकः॥२३॥ देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पश्चभूताक होनेके कारण अभिन्न ही हैं और परमार्थरूपसे भी अभिन्न हैं। हें स्थितिमें 'आप कौन हैंं ?' आप छोगोंका यह प्रश्न ही केवल वर्णात्र ज्यवहार है। विचारपूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है।। २३॥

मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्येरपीन्द्रिये: । अहमेव न मत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा॥१॥ मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियोंसे भी जो क्र प्रहण किया जाता है, वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और क्र नहीं है । यह सिद्धान्त आप छोग तत्त्वविचारके द्वारा स्व छीजिये ॥ २४॥

गुणेष्वाविश्वते चेतो गुणाश्चेतिस च प्रजाः। जीवस्य देह उभयं गुणाश्चेतो मदात्मनः ॥२५॥ पुत्रो ! यह चित्त चिन्तन करते-करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्तमें प्रविष्ट हो जाते हैं, यह बात सत्य है, त्यां विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे खहूपमूत जीवके देह हैं— उपाधि हैं। अर्थात् आत्माका चित्त और विषयके साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं है। २५॥

गुणेषु चाविशचित्तमभीक्ष्णं गुणसेवया।
गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्दूप उभयं त्यजेत्।।२६॥
इसिंख्ये बार-बार विषयोंका सेवन करते रहनेसे जो किं
विषयोंमें आसक्त हो गया है और विषय भी चित्तमें प्रविष्ट हो गे
हैं, इन दोनोंको अपने वास्तविकसे अभिन्न मुझ परमात्मिक्ष साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिये॥ २६॥ जाग्रत् स्वप्नः सुपुप्तं च गुणतो बुद्धिवृत्तयः । तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विनिश्चितः ॥२७॥

जाप्रत्, खप्न और सुषुप्ति—ये तीनों अवस्थाएँ सत्त्रादि गुणोंके अनुसार होती हैं और बुद्धिकी वृत्तियाँ हैं, सिचदानन्दका स्त्रभाव नहीं । इन वृत्तियोंका साक्षी होनेके कारण जीव उनसे विळक्षण है । यह सिद्धान्त श्रुति, युक्ति और अनुभ्तिसे युक्त है ॥२०॥

यहिं संसृतिवन्धोऽयमात्मनो गुणवृत्तिदः।
मिय तुर्ये स्थितो जह्यात् त्यागस्तद् गुणचेतसाम्।।२८॥
क्योंकि बुद्धि-वृत्तियोंके द्वारा होनेवाळा यह बन्धन ही आत्मामें
त्रिगुणमयी वृत्तियोंका दान करता है। इसळिये तीनों अवस्थाओंसे
विळक्षण और उनमें अनुगत मुझ तुरीय तत्त्वमें स्थित होकर इस
बुद्धिके बन्धनका परित्याग कर दे। तब विषय और चित्त दोनोंका
युगपत् त्याग हो जाता है।। २८॥

अहङ्कारकृतं वन्धमात्मनोऽर्थविपर्ययम् । विद्वान् निर्विद्य संसारचिन्तां तुर्ये स्थितस्त्यजेत् ॥२९॥ यह बन्धन अहंकारकी ही रचना है और यही आत्माके परिपूर्णतम सत्य, अखण्डज्ञान और परमानन्दस्वरूपको छिपा देता है। इस बातको जानकर विरक्त हो जाय । और अपने तीन अवस्थाओंमें अनुगत तुरीयस्वरूपमें होकर संसारकी चिन्ताको छोड़ दे ॥ २९ ॥

> यावन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः। जागर्त्यपि स्वैपन्नज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा।।३०॥

१. यो हि । २. स्वप्नयुक्तः ।

जवतक पुरुषकी भिन्न-भिन्न पदार्थों सत्यत्वबुद्धि, अंब्र् और ममबुद्धि युक्तियोंके द्वारा निवृत्त नहीं हो जाती, तबतक हैं अज्ञानी यद्यपि जागता है तथापि सोता हुआ-सा रहता है—हैं स्वप्नावस्थामें जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ ॥ ३०॥

असत्त्वादात्मनोऽन्येषां भावानां तंत्कृता भिदा।
गतयो हेतृवश्वास्य मृषा स्वप्नदशो यथा॥३॥
आत्मासे अन्य देह आदि प्रतीयमान नामरूपात्मक प्रकृत कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसिछिये उनके कारण होनेवाले को श्रमादि भेद, खर्गादि फल और उनके कारणभूत कर्म—ये सबकेस इस आत्माके लिये वैसे ही मिथ्या हैं; जैसे खप्नदर्शी पुरुषके हा

यो जागरे बहिरनुक्षणधर्मिणोऽर्थान् भुङ्के समस्तकरणहिदि तत्सदक्षान्। स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः

स्मृत्यन्वयात्त्रिगुणवृत्तिदृगिनिद्रयेशः ॥३१॥

जो जाग्रत् अवस्थामें समस्त इन्द्रियोंके द्वारा बाहर दीखनेवां सम्पूर्ण क्षणभङ्गर पदार्थोंको अनुभव करता है और खन्तवस्थां हृदयमें ही जाग्रत्में देखे हुए पदार्थोंके समान ही वासनामय विषयोंका अनुभव करता है और सुषुप्ति-अवस्थामें उन सब विषयोंको समेटका उनके लयको भी अनुभव करता है, वह एक ही है। जाग्र अवस्थाके इन्द्रिय, खप्नावस्थाके मन और सुषुप्तिकी संस्कार्वा

देखे हुए सब-के-सब पदार्थ ॥ ३१ ॥

१. किंकृता।

बुद्धिका भी वहीं खामी है। क्योंकि वह त्रिगुणमयी तीनों अवस्थाओंका साक्षी है। 'जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैं सोया, वहीं मैं जाग रहा हूँ'—इस स्मृतिके बलपर एक ही आत्माका समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ३२॥

एवं विस्वस्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्थां
सन्मायया मिय कृता इति निश्चितार्थाः ।
संछिद्य हार्दमनुमानसदुक्तितीक्ष्णज्ञानासिना मजत माखिलसंश्चयािष्टम् ॥३३॥

ऐसा विचारकर मनकी ये तीनों अवस्थाएँ गुणोंके द्वारा मेरी मायासे मेरे अंशस्त्ररूप जीवोंमें कल्पित की गयी हैं और आत्मामें ये नितान्त असत्य हैं ऐसा निश्चय करके तुमलोग अनुमान, सत्पुरुषों-द्वारा किये गये उपनिषदोंके श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खड्गके द्वारा सकल संशयोंके आधार अहंकारका छेदन करके दृदयमें स्थित मुझ परमात्माका भजन करो ॥ ३३॥

ईक्षेत विश्रमिदं मनसो विलासं दृष्टं विनष्टमितिलोलमलातचक्रम् । वि<sup>3</sup>ज्ञानमेकग्रुरुधेव विभाति माया स्वप्निश्चा गुणविसर्गकृतो विकल्पः ॥३४॥

यह जगत् मनका विलास है, दीखनेपर भी नष्टप्राय है, अलातचक्र ( लुकारियोंकी बनेठी ) के समान अत्यन्त चञ्चल है और भ्रममात्र है—ऐसा समझे । ज्ञाता और ज्ञेयके भेदसे रहित एक ज्ञानखरूप

१. स्थाम्। २. श्चितार्थः। ३. विज्ञातमे ।

आत्मा ही अनेक-सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर हिन और अन्तःकरणरूप तीन प्रकारका विकल्प गुणोंके परिणामकीरक है और खप्तके समान मायाका खेल है, अज्ञानसे कल्पित है॥ ३॥

दृष्टिं ततः प्रतिनिवर्य निवृत्ततृष्णस्तृष्णीं भवेश्विजसुखानुभवो निरीहः।
संदृश्यते क च यदीद्मवस्तुबुद्धचा
त्यैक्तं भ्रमाय न भवेत् स्मृतिरानिपातात्॥३५॥

इसिलिये उस देहादि रूप दश्यसे दृष्टि हटाकर तृष्णारहित इन्हिं के व्यापारसे हीन और निरीह होकर आत्मानन्दके अनुक्षे मग्न हो जाय । यद्यपि कभी-कभी आहार आदिके सम्प्राप्त देहादिक प्रपन्न देखनेमें आता है, तथापि यह पहले ही आत्मक्षे अतिरिक्त और मिध्या समझकर छोड़ा जा चुका है । इसिले वह पुनः भ्रेन्तिम्लक मोह उत्पन्न करनेमें समर्थ नहीं हो सकता। देहपातपर्यन्त केवल संस्कारमात्र उसकी प्रतीति होती है ॥ ३५ ॥

> देहं च नश्वरमवस्थितम्रित्थितं वा सिद्धो न पञ्चिति यतोऽध्यगमत् स्वरूपम्। दैवादपेतम्रुत दैववशादुपेतं

- वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥<sup>३६॥</sup>

जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि में द्वारा पहना हुआ वस्न शरीरपर है या गिर गया, वैसे ही सिं पुरुष जिस शरीरसे उसने अपने खरूपका साक्षात्कार किया है

१. त्यकुम्।

वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या दैववश कहीं गया या आया है —-नश्वर शरीरसम्बन्धी इन बार्तोपर दृष्टि नहीं डाळता ॥ ३६॥

देहोऽपि दैववशगः खळु कर्म यावत् स्वारम्भकं प्रतिसमीक्षत एव सासुः। तं सप्रपञ्चमधिरूदसमाधियोगः

स्वाप्नं पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३७॥
प्राण और इन्द्रियोंके साथ यह शरीर भी प्रारम्भके अधीन है ।
इसिल्ये अपने आरम्भक (बनानेवाले ) कर्म जवतक हैं तबतक उनकी
प्रतीक्षा करता ही रहता है । परन्तु आत्मवस्तुका साक्षास्कार करनेवाला
तथा समाधिपर्यन्त योगमें आरूढ़ पुरुष स्त्री, पुत्र, धन आदि प्रपञ्चके सहित उस शरीरको फिर कभी स्त्रीकार नहीं करता, अपना
नहीं मानता, जैसे जगा हुआ पुरुष खन्नावस्थाके शरीर आदिको॥३७॥

सयैतदुक्तं वो विष्रा गुद्धं यत् सांख्ययोगयोः। जानीत माऽऽगतं यज्ञं युष्मद्धर्मविवक्षया ॥३८॥ सनकादि ऋषियो ! मैंने तुमसे जो कुछ कहा है, वह सांख्य और योग दोनोंका गोपनीय रहस्य है । मैं खयं भगवान् हूँ, तुम-छोगोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश करनेके छिये ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो॥ ३८॥

अहं योगस्य सांख्यस्य सत्यस्यर्तस्य तेजसः।
परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीर्तेर्दमस्य च।।३९॥
विप्रवरो ! मैं योग, सांख्य, सत्य, ऋत ( मधुरभाषण ), तेज,
श्री, कीर्ति और दम ( इन्द्रियनिग्रह ) इन सबकी परम गित — परम
अधिष्ठान हूँ ॥ ३९॥

मां भजन्ति गुणाः सर्वे निर्गुणं निरपेक्षकम्। सुहृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणाः ॥४०॥

मैं समस्त गुणोंसे रहित हूँ और किसीकी अपेक्षा नहीं खा। फिर भी साम्य, असङ्गता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन काते हैं मुझमें ही प्रतिष्ठित हैं; क्योंकि मैं सबका हितेषी सुदृद्, प्रियतम के आत्मा हूँ । सच पूछो, तो उन्हें गुण कहना भी ठीक के हैं; क्योंकि वे सत्त्रादि गुणोंके परिणाम नहीं हैं और नित्य हैं॥१०।

इति मे छिन्नसन्देहा ग्रुनयः सनकादयः। सभाजयित्वा परया भक्त्यागृणत संस्तवैः॥११॥

प्रिय उद्भव ! इस प्रकार मैंने सनकादि मुनियोंके संग मिटा दिये । उन्होंने परम भक्तिसे मेरी पूजा की और स्तुतियोंका मेरी महिमाका गान किया ॥ ४१॥

> तैरहं पूजितः सम्यक् संस्तुतः परमर्षिभिः। प्रतयेयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्टिनः॥११॥

जब उन परमर्षियोंने भलीभाँति मेरी पूजा और स्तुति व ली, तब मैं ब्रह्माजीके सामने ही अदृश्य होकर अपने धाममें हैं गया ॥ ४२॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कृत्वे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥

# अथ चतुर्दशोऽध्यायः

# भक्तियोगकी महिमा तथा ध्यान-विधिका वर्णन

उद्धव उवाच

वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि वहूनि ब्रह्मनादिनः। तेषां विकल्पप्राधान्यमुताहो एकमुख्यता।। १।। उद्धवजीने प्रज्ञ--श्रीकृष्ण ! ब्रह्मवादी महात्मा आत्मकल्याण-

के अनेकों साधन बतलाते हैं। उनमें अपनी-अपनी दृष्टिके अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एककी प्रधानता है ?॥ १॥

भवतोदाहृतः स्वामिन् भक्तियोगोऽनपेक्षितः। निरस्य सर्वतः सङ्गं येन त्वय्याविशेन्मनः॥ २॥

मेरे स्वामी ! आपने तो अभी-अभी भक्तियोगको ही निरपेक्ष एवं स्वतन्त्र साधन बतलाया है; क्योंकि इसीसे सब ओरसे आसक्ति छोड़कर मन आपमें ही तन्मय हो जाता है ॥ २॥

## श्रीभगवानुवाच

कालेन नष्टा प्रलये वाणीयं वेदसंज्ञिता।
मयाऽऽदौ ब्रह्मणे प्रोक्ता धर्मो यस्यां मदातमकः॥ ३॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा — प्रिय उद्धव ! यह वेद-वाणी
समयके फेरसे प्रलयके अवसरपर लुप्त हो गयी थी; फिर जब सृष्टिका
समय आया, तब मैंने अपने सङ्कल्पसे ही इसे ब्रह्माको उपदेश
क्या, इसमें मेरे भागवतधर्मका ही वर्णन है ॥ ३॥

तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा।
ततो भृग्वादयोऽगृह्णन् सप्त ब्रह्ममहर्षयः॥१
ब्रह्माने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वायम्भव मनुको उपदेश हि
और उनसे भृगु, अङ्गिरा, मरीचि, पुल्ह, अत्रि, पुल्लाः
कतु—इन सात प्रजापति-महर्षियोंने प्रहण किया॥१॥

तेभ्यः पितृभ्यस्तत्पुत्रा देवदानवगुद्यकाः।

मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सविद्याधरचारणाः॥
किन्देवाः किन्नरा नागा रक्षः किम्पुरुपादयः।

बह्वचस्तेषां प्रकृतयो रजः सन्वतमोभ्रवः॥

याभिभूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा।

यथाप्रकृति सर्वेषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि॥

तदनन्तर इन ब्रह्मर्षियोंकी संतान देवता, दानव, ग्राम्नुष्य, सिद्ध, गन्धर्व, विद्याधर, चारण, किन्देव\*, किन्तरं हि।।

राक्षस और किम्पुरुषः आदिने इसे अपने पूर्वज इन्हीं व्यक्तिः

राक्षस और किम्पुरुष ं आदिने इसे अपने पूर्वज इन्हीं क्रांति प्राप्त किया । सभी जातियों और व्यक्तियोंके खभाव कि वासनाएँ सत्त्व, रज और तमोगुणके कारण मिन्न-भिन्न हैं। इसी उनमें और उनकी बुद्धि-वृत्तियोंमें भी अनेकों भेद हैं । इसी सभी अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार उस वेदवाणीका भिन्न

१. ताभिः।

अम और स्वेदादि दुर्गन्धसे रहित होनेके कारण जिनके कि
 प्ये देवता हैं या मनुष्य' ऐसा सन्देह हो, वे द्वीपान्तरनिवासी मनुष्या

<sup>†</sup> मुख तथा शरीरकी आकृतिसे कुछ-कुछ मनुष्यके समान प्र ‡ कुछ-कुछ पुरुषके समान प्रतीत होनेवाले वानरादि।

अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अजैकिक है कि उससे विभिन्न अर्थ निकलना खाभाविक ही है।। ५-७॥

एवं प्रकृतिवैचित्र्याद् भिद्यन्ते मतयो नृणाम् । पारम्पर्येण केषाश्चित् पाखण्डमतयोऽपरे ॥ ८॥ इसी प्रकार खभावभेद तथा परम्परागत उपदेशके भेदसे मनुष्योंकी बुद्धिमें भिन्नता आ जाती है और कुछ छोग तो विना किसी विचारके वेदविरुद्ध पाखण्डमतावलम्बी हो जाते हैं ॥ ८॥

मन्मायामोहितिधियः पुरुषाः पुरुषिम । श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकर्म यथारुचि ॥ ९॥ प्रिय उद्धव ! सभीकी बुद्धि मेरी मायासे मोहित हो रही है; इसीसे वे अपने-अपने कर्म-संस्कार और अपनी-अपनी रुचिके अनुसार आत्मकल्याणके साधन भी एक नहीं, अनेकों वतलाते हैं॥ ९॥

धर्ममेके यश्यान्ये कामं सत्यं दमं शमम्।
अन्ये वदन्ति स्वार्थं वा ऐश्वर्यं त्यागमाजनम्।।१०।।
पूर्वमीमांसक धर्मकां, साहित्याचार्य यशकां, कामशास्त्री
कामकां, योगवेत्ता सत्य और शम-दमादिकां, दण्डनीतिकार
ऐश्वर्यकां, त्यागी त्यागको और छोकायितक भोगको ही मनुष्य-जीवनका
स्वार्थ— परम छाभ बतछाते हैं।। १०॥

केचिद् यज्ञतपोदानं व्रतानि नियमान् यमान् । आद्यन्तवन्त एवेषां लोकाः कर्मविनिर्मिताः । दुःखोदकीस्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानन्दाः ग्रुचार्पिताः ॥११॥

१. वै। २. शुचार्दिताः।

कर्मयोगी छोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम-नियम अहि

पुरुषार्थ बतछाते हैं; परंतु ये सभी कर्म हैं। इनके फल्लाका को कि मिछते हैं, वे उत्पत्ति और नाशवाछे हैं। कर्मोंका फल्लाका हो जानेपर उनसे दुःख ही मिछता है और सच पूछो, तो उन्ने अन्तिम गित घोर अज्ञान ही है। उनसे जो सुख मिछता है। विक्ता है। विक्ता है। विक्ता विक्ता है। विक्ता गित घोर अज्ञान ही है। इनसे जो सुख मिछता है। विक्ता गित घोर अज्ञान ही है। इसिल्ये इन विभिन्न सामा केरमें न पड़ना चाहिये)।। ११॥

मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः। मयाऽऽत्मना सुखं यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम्।

प्रिय उद्भव ! जो सब ओरसे निरपेक्ष—बेपरवाह हो है है, किसी भी कर्म या फल आदिकी आवश्यकता नहीं रखता है अपने अन्तः करणको सब प्रकारसे मुझे ही समर्पित कर चुका परमानन्दस्वरूप मैं उसकी आत्माके रूपमें स्फुरित होने लगता है इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषयले प्राणियोंको किसी प्रकार मिल नहीं सकता ॥ १२॥

अिकञ्चनस्य दान्तस्य श्रीन्तस्य समचेतसः।

मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः॥१३
जो सब प्रकारके संप्रद-परिप्रहसे रहित—अिकञ्चन है।
अपनी इन्द्रियोंपरः विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी हो है।
है, जो मेरी प्र।प्तिसे ही मेरे सान्निध्यका अनुभव करके

सदा-सर्वदा पूर्ण संतोषका अनुभव करता है, उसके छिये आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है।। १३॥

न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा

सय्यर्षितात्मेच्छति मद् विनान्यत् ॥१४॥

जिसने अपनेको मुझे सौंप दिया है, वह मुझे छोड़कर न तो ब्रह्माका पद चाहता है और न देवराज इन्द्रका, उसके मनमें न तो सार्वभौम सम्राट् बननेकी इच्छा होती है और न वह स्वर्गसे भी श्रेष्ठ रसातलका ही स्वामी होना चाहता है। वह योगकी बड़ी-बड़ी सिद्धियों और मोक्षतककी अभिलाषा नहीं करता ॥ १४॥

न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर्न शङ्करः । न च सङ्कर्षणो न श्रीनैवात्मा च यथा भवान् ॥१५॥ उद्भव ! मुझे तुम्हारे-जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रियतम हैं, उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शङ्कर, सगे भाई बलरामजी, स्वयं अर्थाङ्गिनी लक्ष्मीजी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है ॥ १५॥

निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वेरं संमदर्शनम् । अनुत्रज्ञाम्यहं नित्यं पूर्ययेत्यङ्घिरेणुभिः ॥१६॥ जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन-चिन्तनमें तन्छीन रहता है और राग-देष न रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है, उस महात्माके

१. समदर्शिनम् ।

पीछे-पीछे मैं निरन्तर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणोंकी धूळ उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय और मैं पिक्ति हो जाऊँ ॥ १६॥

निष्किश्चना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः। कामैरनालन्धियो जुपन्ति यत् तन्नैरपेक्ष्यं न विदुः सुखं मम ॥१७॥

जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित हैं—यहाँतक कि शरीर आदिमें भी अहंता-ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेमके रंगमें रँग गया है, जो संसारकी वासनाओंसे शान्त—उपल हो चुके हैं, और जो अपनी महत्ता—उदारताके कारण खमावसे ही समस्त प्राणियोंके प्रति दया और प्रेमका भाव रखते हैं, किसी प्रकारकी कामना जिनकी बुद्धिका स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानन्दखरूपका अनुभव होता है, उसे और कोई नहीं जान सकता; क्योंकि वह परमानन्द तो केवल निरपेक्षतासे ही प्राप्त होता है। १७॥

बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः।
प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते ॥१८॥
ठद्भवजी ! मेरा जो भक्त अभी जितेन्द्रिय नहीं हो सका है
और संसारके विषय बार-बार उसे बाधा पहुँचाते रहते हैं— अपनी
ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण-क्षणमें बढ़नेवाली भी
प्रगल्भ भक्तिके प्रभावसे प्रायः विषयोंसे पराजित नहीं होता ॥१८॥

यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् । तथा महिषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नग्नः ॥१९॥ उद्धव! जैसे धधकती हुई आग छकड़ियोंके बड़े ढेरको भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप-राशिको पूर्णतया जला डालती है ॥ १९॥

न साधयित मां योगां न सांख्यं धेर्म उद्भव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा मक्तिर्ममोर्जिता।।२०॥ उद्भव ! योग-साधन, ज्ञान-विज्ञान, धर्मानुष्ठान, जप-पाठ और तप-त्याग मुझे प्राप्त करानेमें उतने समर्थ नहीं हैं, जितनी दिनों-दिन बढ़नेवाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति ॥२०॥

भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयाऽऽत्मा प्रियः सताम् ।
भक्तिः पुनाति मिन्निष्ठा श्रपाकानिष सम्भवात् ॥२१॥
मैं संतोंका प्रियतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य
भक्तिसे ही पकड़में आता हूँ । मुझे प्राप्त करनेका यह एक ही
उपाय है । मेरी अनन्य भक्ति उन छोगोंको भी पिवत्र—जातिदोषसे
मुक्त कर देती है, जो जन्मसे ही चाण्डाल हैं ॥ २१॥

धर्मः सत्यद्योपेतो विद्या वा तपसान्त्रिता।
मद्भकत्यापेतमात्मानं न सम्यक् प्रपुनाति हि।।२२॥

इसके विपरीत जो मेरी भक्तिसे विद्यत हैं, उनके चित्तको सत्य और दयासे युक्त धर्म और तपस्यासे युक्त विद्या भी भछीभाँति पिनत्र करनेमें असमर्थ है ॥ २२ ॥

१. धर्मो । २. योग ।

कथं विना रोमहर्ष द्रवता चेतसा विना।
विनाऽऽनन्दाश्रुकलया ग्रुध्येद् भक्त्या विनाऽऽग्रयः॥
जबतक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिष्ठका
गद्गद नहीं हो जाता, आनन्दके आँस् आँखोंसे छलकने नहीं
लगते तथा अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग भक्तिकी बाढ़में कि
इ्बने-उतराने नहीं लगता, तबतक इसके ग्रुद्ध होनेकी की
सम्भावना नहीं है॥ २३॥

वाग् गद्भदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचित्र । विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो स्रुवनं पुनाति॥२४॥

जिसकी वाणी प्रेमसे गद्गद हो रही है, चित्त पिघलकर एक ओर बहता रहता है, एक क्षणके लिये भी रोनेका ताँता नहीं टूटता, परंतु जो कभी-कभी खिलखिलाकर हँसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊँचे स्वरसे गाने लगता है तो कहीं नावने लगता है, भैया उद्धव ! मेरा वह भक्त न केवल अपनेको बिक सारे संसारको पवित्र कर देता है ॥ २४॥

यथात्रिना हेम मलं जहाति
ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्।
आत्मा च कर्मानुशयं विध्य
मद्भक्तियोगेन भजत्यथो माम्॥२५॥
जैसे आगमें तपानेपर सोना मैल छोड़ देता है—निखर जाता

है और अपने असली शुद्ध रूपमें स्थित हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियोगके द्वारा आत्मा कर्म-वासनाओंसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ॥ २५॥

यथा यथाऽऽत्मा परिमृज्यतेऽसौ

मत्पुण्यगाथाश्रवणाभिधानैः ।

तथा तथा पश्यति वस्तु सक्षमं

चक्षुर्यथैवाञ्जनसम्प्रयुक्तम् ॥२६॥

उद्भवजी ! मेरी परमपावन छीछा-कथाके श्रवण-कीर्तनसे ज्यों-ज्यों चित्तका मैछ घुछता जाता है, त्यों-त्यों उसे सूक्ष्मवस्तुके—वास्तविक तत्त्वके दर्शन होने छगते हैं—जैसे अंजनके द्वारा नेत्रोंका दोष मिटनेपर उसमें सूक्ष्म वस्तुओंको देखनेकी शक्ति आने छगती है ॥ २६॥

विषयान् ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते ।

सामनुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविलीयते ॥२७॥
जो पुरुष निरन्तर विषय-चिन्तन किया करता है, उसका
चित्त विषयोंमें फँस जाता है और जो मेरा स्मरण करता है उसका
चित्त मुझमें तल्लीन हो जाता है ॥ २७॥

तस्माद्सद्भिध्यानं यथा खन्नमनोरथम्। हित्वा मिय समाधत्स्व मनो मद्भावभावितम्।।२८॥ इसिलिये तुम दूसरे साधनों और फलोंका चिन्तन छोड़ दो।

१. तत्त्वसूक्ष्मम् ।

अरे भाई! मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जो कुछ जान पड़ता है, वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथका राज्य। इसिलिये मेरे चिन्तनसे——तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उसे पूरी तरहसे——एकाम्रतासे मुझमें ही छगा दो॥ २८॥

स्त्रीणां स्त्रीसङ्गिनां सङ्गं त्यक्त्वा द्रत आत्मवान् । श्रेमे विविक्त आसीनश्चिन्तयेन्मामतिन्द्रतः ॥२९॥ संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियोंका सङ्ग दूरसे ही छोड़कर, पित्रत्र एकान्त स्थानमें बैठकर बड़ी सावधानीसे मेरा ही चिन्तन करे ॥ २९ ॥

न तथास्य भवेत् क्लेशो बन्धश्रान्यप्रसङ्गतः । योपित्सङ्गाद् यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३०॥ प्यारे उद्भव ! स्त्रियोंके सङ्गसे और स्त्रीसङ्गियोंके— लम्पटोंके सङ्गसे पुरुषको जैसे क्लेश और बन्धनमें पड़ना पड़ता है, वैसा क्लेश और फँसावट और किसीके भी सङ्गसे नहीं होती॥ ३०॥

उद्भव उवाच

यथा त्वामरिवन्दाक्ष यादृशं वा यदातमकम्। ध्यायेन्मुमुक्षुरेतनमे ध्यानं त्वं वक्तमहिसि ॥३१॥ उद्भवजीने पूछा—कमलनयन स्थामसुन्दर! आप कृपा करके यह बतलाइये कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूपसे, किस प्रकार और किस भावसे ध्यान करें ?॥ ३१॥

श्रीभगवानुवाच

सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम् । हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रकृतेक्षणः ॥३२॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा — प्रिय उद्भव ! जो न तो बहुत ऊँचा हो और न बहुत नीचा ही — ऐसे आसनपर शरीरको सीधा रखकर आरामसे बैठ जाय, हाथोंको अपनी गोदमें रख ले और दृष्टि अपनी नासिकाके अग्रमागपर जमात्रे ॥ ३२॥

प्राणस्य शोधयेन्मार्गं प्रजुम्भकरेचकैः।
विपर्ययेणापि शनरम्यसेन्निर्जितेन्द्रियः ॥३३॥
इसके बाद प्रक, कुम्भक और रेचक तथा रेचक, कुम्भक और
प्रक-इन प्राणायामोंके द्वारा नाइियोंका शोधन करे। प्राणायामका
अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये और उसके साथ-साथ इन्द्रियोंको
जीतनेका भी अभ्यास करना चाहिये॥ ३३॥

हृद्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं विसोर्णवत्। प्राणेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत् स्वरम् ॥३४॥ हृदयमें कमल-नालगत पतले सूतके समान ॐकारका चिन्तन करे, प्राणके द्वारा उसे ऊपर ले जाय और उसमें घण्टानादके समान स्वर स्थिर करे। उस स्वरका ताँता टूटने न पावे॥ ३४॥

एवं प्रणवसंयुक्तं प्राणमेव समभ्यसेत्। दशकृत्विष्वणं मासादर्गाग् जितानिलः ॥३५॥ इस प्रकार प्रतिदिन तीन समय दस-दस बार ॐकारसिहत प्राणायामका अभ्यास करे। ऐसा करनेसे एक महीनेके अंदर ही प्राणवायु वशमें हो जाता है॥ ३५॥

हृत्पुण्डरीकमन्तःस्यम्ध्वनालमघोम्रसम् । ध्यात्वोध्वमुखमुन्निद्रमष्टपत्रं सकर्णिकम् ॥३६॥

इसके बाद ऐसा चिन्तन करे कि हृदय एक कमछ है। वह रारीरके भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी ते जपरकी ओर है और मुँह नीचेकी ओर । अब ध्यान करना चाहिंगे कि उसका मुख ऊपरकी ओर होकर खिछ गया है, उसके आठ दल ( पँखुड़ियाँ ) हैं और उनके बीचोबीच पीली-पीली असन सुकुमार कर्णिका (गद्दी) है।। ३६॥

कर्णिकायां न्यसेत् सूर्यसोमाग्रीनुत्तरोत्तरम्। विह्नमध्ये सारेद् रूपं ममैतद् ध्यानमङ्गलम् ॥३०॥ कर्णिकापर क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा और अग्निका न्यास करना चाहिये। तदनन्तर अग्निके अंदर मेरे इस रूपका स्मरण करना चाहिये। मेरा यह स्वरूप ध्यानके लिये बड़ा ही मङ्गलमय है ॥ ३७॥

समं प्रधान्तं सुमुखं दीर्घचारुचतुर्भुजम्। सुचारुसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्सितम् ॥३८॥ समानकर्णविन्यस्तस्फुरन्मकरकुण्डलम् हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवत्सश्रीनिकेतनम् ॥३९॥ शङ्खचक्रगदापद्मवनमालाविभृषितम् नृपुरैविलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम् ॥४०॥ **द्यमितकरोटकटककटिस्र्त्राङ्गदायुतम्** सर्वाङ्गसुन्दरं हृदं प्रसादसुमुखेक्षणम्। सुकुमारम्मिभ्यायेत् सर्वाङ्गेषु मनो द्घत्।।४१॥ मेरे अवयर्वोकी गठन बड़ी ही सुडौल है। रोम-रोमसे शान्ति टपकती है। मुखकमल अत्यन्त प्रफुल्लित और सुन्दर है।

घुटनोंतक लंबी मनोहर चार भुजाएँ हैं। बड़ी ही सुन्दर और मनोहर गरदन है। मरकतमणिके समान सुिह्मग्ध कपोल हैं। मुखपर मन्द-मन्द मुसकानकी अनोखी ही छटा है । दोनों ओरके कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुण्डल ब्रिलमिल-ब्रिलमिल कर रहे हैं । वर्षाकालीन मेघके समान स्यामल शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है। श्रीवत्स एवं छक्मीजीका चिह्न वक्षः स्थलपर दायें-बायें विराजमान है । हार्थोमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये हुए हैं। गलेमें वनमाला लटक रही है। चरणोंमें नूपुर शोभा दे रहे हैं, गलेमें कौस्तुममणि जगमगा रही है। अपने-अपने स्थानपर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाज्वंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक-एक अङ्ग अत्यन्त सुन्दर एवं हृदयहारी है। मुन्दर मुख और प्यारमरी चितवन कृपा-प्रसादकी वर्षा कर रही है । उद्भव ! मेरे इस सुकुमार रूपका ध्यान करना चाहिये और अपने मनको एक-एक अङ्गमें लगाना चाहिये॥ ३८-४१॥

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः।
बुद्ध्या सार्थिना धीरः प्रणयेन्मिय सर्वतः ॥४२॥
बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि मनके द्वारा इन्द्रियोंको उनके
विषयोंसे खींच ले और मनको बुद्धिरूप सारथीकी सहायतासे
मुझमें ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अङ्गमें क्यों न लगे॥ ४२॥

तत् सर्वव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्। नान्यानि चिन्तयेद् भूयः सुस्मितं भात्रयेन्मुखम् ॥४३॥ जब सारे शरीरका ध्यान होने छगे, तब अपने चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे और अन्य अङ्गोंका चिन्तन न करके केवल मन्द-मन्द मुसकानकी छटासे युक्त मेरे मुख्का है ध्यान करे ॥ ४३ ॥

तत्र लब्धपदं चित्तमाकुष्य व्योम्नि धारयेत्। तच त्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।।४४॥ जब चित्त मुखारविन्दमें ठहर जाय, तब उसे वहाँसे हराका आकाशमें स्थिर करे तदनन्तर आकाशका चिन्तन भी त्याग का मेरे स्त्ररूपमें आरूढ हो जाय और मेरे सित्रा किसी भी वस्तुना चिन्तन न करे॥ ४४॥

एवं समाहितमतिमीमेवात्मानमात्मनि । विचष्टे मिय सर्वात्मन् ज्योतिज्योतिषि संयुतम् ॥४५॥ जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है, तब जैसे एक ज्योति दूसरी ज्योतिसे मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपनेमें मुझे और मुझ सर्वात्मामें अपनेको अनुभव करने लगता है ॥ ४५॥

ध्यानेनेत्थं सुतीत्रेण युज्जतो योगिनो मनः। संयास्यत्याशु निर्वाणं द्रव्यज्ञानक्रियाभ्रमः ॥४६॥ जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यानयोगके द्वारा मुझमें ही अपने चित्तका संयम करता है, उसके चित्तसे वस्तुकी अनेकता, त्त्सम्बन्धी ज्ञान और उनकी प्राप्तिके लिये होनेवाले कर्मीका श्रम शीघ्र ही निरृत्त हो जाता है ॥ ४६ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥

## अथ पञ्चदशोऽध्यायः

### भिन-भिन्न सिद्धियोंके नाम और लक्षण

श्रीभगवानुवाच

जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जित्रवासस्य योगिनः । मिय धारयतश्चेत उपितष्ठन्ति सिद्धयः ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं-प्रिय ! उद्भव ! जब साधक इन्द्रिय, प्राण और मनको अपने वशमें करके अपना चित्त मुझमें छगाने छगता है, मेरी धारणा करने छगता है, तब उसके सामने बहुत-सी सिद्धियाँ उपस्थित होती हैं ॥ १ ॥

उद्भव उवाच

कया धारणया कास्वित् कथंस्वित् सिद्धिरच्युत । कित वा सिद्ध्यो ब्रूहि योगिनां सिद्धिदो भवान् ॥ २ ॥ उद्धवजीने कहा—अन्युत ! कौन-सी धारणा करनेसे किस प्रकार कौन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और उनकी संख्या कितनी है, आप ही योगियोंको सिद्धियाँ देते हैं, अतः आप इनका वर्णन कीजिये ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच

सिद्धयोऽष्टादश ं प्रोक्ता धारणायोगपारगैः । तासामष्टौ मत्प्रधाना दशैव गुणहेतवः ॥ ३॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! धारणायोगके पारगामी योगियोंने अठारह प्रकारकी सिद्धियाँ बतलायी हैं । उनमें आठ सिद्धियाँ तो प्रधानरूपसे मुझमें ही रहती हैं और दूसरोंमें ग्रा और दस सत्त्वगुणके विकाससे भी मिल जाती हैं ॥ ३॥

अणिमा महिमा मूर्तेलिघमा प्राप्तिरिन्द्रियः।
प्राकाम्यं श्रुतहष्टेषु शक्तिप्रेरणमीशिता॥॥॥
उनमें तीन सिद्धियाँ तो शरीरकी हैं—'अणिमा,' भिक्ता
और 'छिमा'। इन्द्रियोंकी एक सिद्धि है—'प्राप्ति'। लेकि
और पारलैकिक पदार्थोंका इच्छानुसार अनुभव करनेवाली सि
'प्राकाम्य' है। माया और उसके कार्योंको इच्छानुसार संचालि
करना 'ईशिता' नामकी सिद्धि है॥ ॥॥

गुणेष्वसङ्गो विश्वता यत्कामस्तद्वस्यति । एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टाबौत्पत्तिका मताः ॥५॥ विषयोंमें रहकर भी उनमें आसक्त न होना 'विश्वता' है। और जिस-जिस सुखकी कामना करे, उसकी सीमातक पहुँच जान 'कामावसायिता' नामकी आठवीं सिद्धि है । ये आठों सिद्धियाँ पुक्षे स्वभावसे ही रहती हैं और जिन्हें मैं देता हूँ, उन्हींको अंशतः प्राप्त होती हैं ॥ ५॥

अन्भिमत्त्वं देहेऽसिन् दूरश्रवणदर्शनम् ।

मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम् ॥ ६ ॥
स्वच्छन्दमृत्युर्देवानां सहक्री डानुदर्शनम् ।
यथासंकल्पसंसिद्धिराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥ ७ ॥
इनके अतिरिक्त और भी कई सिद्धियाँ हैं । शरीरमें भूख-प्यास
आदि वेगोंका न होना, बहुत दूरकी वस्तु देखे लेना और बहुत दूरकी

१. अष्टी चौत्पत्तिका।

बात सुन लेना मनके साथ ही शरीरका उस स्थानपर पहुँच जाना, जो इच्छा हो वही रूप बना लेना;दूसरे शरीरमें प्रवेश करना, जब इच्छा हो तभी शरीर छोड़ना, अप्सराओं के साथ होने बाली देवकी ड़ाका दर्शन, संकल्पकी सिद्धि, सब जगह सबके द्वारा बिना ननु-नचके आज्ञापालन—ये दस सिद्धियाँ सच्चगुणके विशेष विकाससे होती हैं ॥६-७॥

त्रिकालज्ञत्वसद्धन्दं परिचत्ताद्यभिज्ञता । अग्न्यकोम्बुविषादीनां प्रतिष्टम्भोऽपराजयः ॥ ८॥ भूत, भविष्य और वर्तमानकी बात जान लेना; शीत-उष्ण, सुख-दु:ख और राग-द्वेष भादि द्वन्द्वोंके वशमें न होना, दूसरेके मन आदिकी बात जान लेना; अग्नि, सूर्य, जल, विष आदिकी शक्तिको स्तम्भित कर देना और किसीसे भी पराजित न होना—ये पाँच सिद्धियाँ भी योगियोंको प्राप्त होती हैं ॥ ८॥

एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्धयः यया धारणया या स्थाद् यथा वा स्यान्निगोध मे ।। ९ ।। प्रिय उद्धव ! योग-धारणा करनेसे जो सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, उनका मैंने नाम-निर्देशके साथ वर्णन कर दिया । अब किस धारणा-से कौन-सी सिद्धि कैसे प्राप्त होती है, यह बतळाता हूँ, सुनो ॥९॥

भृतसङ्गातमि मिय तन्मात्रं धारयेन्मनः । अणिमानमवाप्नोति तन्मात्रोपासको मम ॥१०॥ प्रिय उद्धव ! पञ्चभूतोंकी सूक्ष्मतम मात्राएँ मेरा ही शरीर हैं । जो साधक केवल मेरे उसी शरीरकी उपासना करता है और अपने मनको तदाकार बनाकर उसीमें लगा देता है अर्थात् मेरे तन्मात्रात्मक शरीरके अतिरिक्त और किसी भी वस्तुका चिन्तन नहीं करता,

उसे 'अणिमा' नामकी सिद्धि अर्थात् पत्थरकी चद्दान आहिं। प्रवेश करनेकी शक्ति—अणुता प्राप्त हो जाती है ॥ १०॥ महत्यात्मन्मिय परे यथासंस्थं मनो दधत। महिमानमवामोति भूतानां च पृथक् पृथक् ॥११॥ महत्तत्त्वके रूपमें भी मैं ही प्रकाशित हो रहा हूँ और स रूपमें समस्त व्यावहारिक ज्ञानोंका केन्द्र हूँ। जो मेरे उस हम अपने मनको महत्तत्त्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे भिह्मा नामकी सिद्धि प्राप्त होती है, और इसी प्रकार आकाशादि एक भूतोंमें -- जो मेरे ही शरीर हैं -अलग-अलग मन लगानेसे उन-अब महत्ता प्राप्त हो जाती है, यह भी 'महिमा' सिद्धिके ही अन्तर्णत है।। ११॥

परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्। कालस्क्ष्मार्थतां योगी लिघमानमवाप्नुयात् ॥१२॥ जो योगी वायु आदि चार भूतोंके परमाणुओंको मेरा ही हा समझकर चित्तको तदाकार कर देता है, उसे 'छिंघमा' सिद्धि प्रा हो जाती है—उसे परमाणुरूप कालके समान सूक्ष्म वस्तु बननेका सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है ॥ १२ ॥

धारयन् मय्यहंतत्त्वे मनो वैकारिकेऽखिलम्। सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं प्राप्तिं प्राप्तोति मन्मनाः ॥१३॥ जो सात्विक अहंकारको मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूपों चित्तकी धारणा करता है, वह समस्त इन्द्रियोंका अधिष्ठाता है

<sup>\*</sup> पृथ्वी आदिके परमाणुओंमें गुरुत्व विद्यमान रहता है। इतींधे उसका भी निषेध करनेके लिये कालके परमाणुकी समानता बतायी है।

जाता है। मेरा चिन्तन करनेवाला भक्त इस प्रकार 'प्राप्ति' नामकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है।। १३॥

महत्यात्मिन यः स्रत्ने धीरयेन्मिय मानसम्। प्राकाम्यं पारमेष्ठ्रचं मे विन्दतेऽव्यक्तजन्मनः ॥१४॥ जो पुरुष मुझ महत्तत्त्वाभिमानी सूत्रात्मामें अपना वित्त स्थिर करता है, उसे मुझ अव्यक्तजन्मा (सूत्रात्मा) की 'प्राकाम्य' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है—जिससे इच्छानुसार सभी भोग प्राप्त हो जाते हैं ॥ १४॥

विष्णो त्र्यधीश्वरे चित्तं धारयेत् कालविग्रहे । स ईशित्वमवामोति क्षेत्रेक्षेत्रज्ञचोदनाम् ॥१५॥ जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मेरे कालस्वरूप विश्वरूपकी धारणा करता है, वह शरीरों और जीवोंको अपने इच्छानुसार प्रेरित करनेकी सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है । इस सिद्धिका नाम 'ईशिल' है ॥ १५ ॥

नारायणे तुँरीयाख्ये भगवच्छन्दशन्दिते।

मनो मय्यादधद् योगी मद्धर्मा विश्वतामियात्।।१६॥
जो योगी मेरे नारायण-स्वरूपमें—जिसे तुरीय और भगवान्
भी कहते हैं—मनको लगा देता है, मेरे स्वाभाविक गुण उसमें
प्रकट होने लगते हैं और उसे 'विश्वता' नामकी सिद्धि प्राप्त हो
जाती है॥ १६॥

निर्गुणे ब्रह्मणि मयि धारयन् विशदं मनः । परमानन्दमामोति, यत्र कामोऽवसीयते ॥१७॥

१. धारयन् । २. क्षेत्रज्ञक्षेत्रचोदनात् । ३. तु तुर्याख्ये ।

6

निर्गुण ब्रह्म भी मैं ही हूँ। जो अपना निर्मल मन मेरि ब्रह्मस्वरूपमें स्थित कर लेता है, उसे परमान्द-स्वरूपिणी क्षम वसायिता' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है। इसके मिलनेपर उसने सारी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं॥ १७॥

श्वेतद्वीपपतौ चित्तं शुद्धे धर्ममये मिय। धारयञ्ङ्कोततां याति पङ्गिरिहितो नरः॥१॥ प्रिय उद्धव! मेरा वह रूप, जो इवेतद्वीपका स्वामी है। अत्यन्त शुद्ध और धर्ममय है। जो उसकी धारणा करता है, इ भूख-प्यास, जन्म-मृत्यु और शोक-मोह—इन छः ऊर्मियोंसे मुक्त हो जाता है और उसे शुद्ध स्वरूपकी प्राप्ति होती है॥ १८॥

मय्याकाशात्मिन प्राणे मनसा घोषमुद्रहन् । तत्रोपलब्धा भूतानां हंसो वाचः शृणोत्यसौ॥१९॥ मैं ही समष्टि-प्राणरूप आकाशात्मा हूँ । जो मेरे इस खब्से मनके द्वारा अनाहत नादका चिन्तन करता है, वह 'दूरश्रवण' नामकी सिद्धिसे सम्पन्न हो जाता है और आकाशमें उपलब्ध होने वाली विविध प्राणियोंकी बोली सुन-समझ सकता है ॥ १९॥

चक्षुस्त्वष्टिर संयोज्य त्वष्टारमि चक्षुषि । मां तत्र मनसा ध्यायन् विद्वं पद्म्यति सूक्ष्मद्दम् ॥२०॥ जो योगी नेत्रोंको सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोंमें संयुक्त कर देता है और दोनोंके संयोगमें मन-ही-मन मेरा ध्यान करता है, उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है, उसे 'दूरदर्शन' नामकी सिद्धि प्राप्त होती है और वह सारे संसारको देख सकता है ॥ २०॥ मनो मिय सुसंयोज्य देहं तदनु वायुना।
सद्धारणानुसावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥२१॥
मन और शरीरको प्राणवायुके सिहत मेरे साथ संयुक्त कर दे
और मेरी धारणा करे तो इससे 'मनोजव' नामकी सिद्धि प्राप्त हो
जाती है। इसके प्रभावसे वह योगी जहाँ भी जानेका संकल्प
करता है, वहीं उसका शरीर उसी क्षण पहुँच जाता है॥ २१॥

यदा मन उपादाय यद् यद् रूपं बुभूपति। तत्तद् भवेन्मनोरूपं मद्योगगरुमाश्रयः ॥२२॥ जिस समय योगी मनको उपादान-कारण बनाकर किसी देवता आदिका रूप धारण करना चाहता है तो वह अपने मनके अनुकूल वैसा ही रूप धारण कर लेता है। इसका कारण यह है कि उसने अपने चित्तको मेरे साथ जोड़ दिया है॥ २२॥

परकार्यं विद्यान् सिद्ध आत्मानं तत्र भावयेत्।
पिण्डं हित्वा विद्योत् प्राणो वायुभृतः षडङ्घिवत् ॥२३॥
जो योगी दूसरे शरीरमें प्रवेश करना चाहे, वह ऐसी भावना
करे कि मैं उसी शरीरमें हूँ। ऐसा करनेसे उसका प्राण वायुरूप
धारण कर लेता है। और वह एक फूल्से दूसरे फूल्पर जानेवाले
भौरेंके समान अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीरमें प्रवेश कर जाता
है॥ २३॥

पाष्ण्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हृदुरःकण्ठमूर्घसु । आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नीत्वोत्सृजेचनुम् ॥२४॥ योगीको यदि शरीरका परित्याग करना हो तो एड़ीसे गुदा-द्वारको दबाकर प्राणवायुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थळ, कण्ठ और मस्तकमें ले जाय। फिर ब्रह्मरन्ध्रके द्वारा उसे ब्रह्ममें छीन को शरीरका परित्याग कर दे॥ २४॥

विहरिष्यन् सुराक्रीडे मत्स्थं सत्त्वं विभावयेत्। विमानेनोपतिष्ठन्ति सत्त्ववृत्तीः सुरिख्नयः॥२५॥ यदि उसे देवताओंके विहारस्थलोंमें कीड़ा करनेकी इच्छा हो तो मेरे शुद्ध सत्त्वमय स्वरूपकी भावना करे। ऐसा करनेसे सत्त् गुणकी अंशस्वरूपा सुर-सुन्दिरयाँ विमानपर चढ़कर उसके पा पहुँच जाती हैं॥ २५॥

यथा सङ्कल्पयेद् बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्।
मिय संत्ये मनो युङ्जंस्तथा तत् सम्रुपाञ्चते॥२६॥
जिस पुरुषने मेरे सत्यसंकल्पस्यरूपमें अपना चित्त स्थिर का
दिया है, उसीके ध्यानमें संलग्न है, वह अपने मनसे जिस सक्ष जैसा संकल्प करता है, उसी समय उसका वह संकल्प सिद्ध है।
जाता है ॥ २६॥

यो वे मद्भावमापन्न ईशितुर्वशितुः पुमान्। ग्रुतश्चिन्न विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम।।२७॥ मैं 'ईशित्व' और 'विशत्व'—इन दोनों सिद्धियोंका स्वामी हूँ। इसिंछिये कभी कोई मेरी आज्ञा टाल नहीं सकता। जो मेरे उस रूपका चिन्तन करके उसी भावसे युक्त हो जाता है, मेरे समान उसकी आज्ञाको भी कोई टाल नहीं सकता।। २७॥

मद्भवत्या शुँद्धसत्त्वस्य योगिनो धारणाविदः। तस्य त्रैकालिकी बुद्धिर्जन्ममृत्यूपबृंहिता॥२८॥

१. यथा । २. तत्त्वे । ३. न कुतश्चित् । ४. शुद्धतत्त्वस्य ।

जिस योगीका चित्त मेरी धारणा करते-करते मेरी भक्तिके प्रभावसे शुद्ध हो गया है, उसकी बुद्धि जन्म-मृत्यु आदि अदृष्ट विषयोंको भी जान लेती है। और तो क्या—भूत, भविष्य और वर्तमानकी सभी बातें उसे मालूम हो जाती हैं। २८॥

अजन्यादिभिनी हन्येत मुनेर्योगमयं चपुः । मंद्योगश्रान्तिचित्तस्य यादसामुद्कं यथा ॥२९॥ जैसे जलके द्वारा जलमें रहनेवाले प्राणियोंका नाश नहीं होता, वैसे ही जिस योगीने अपना चित्त मुझमें लगाकर शिथिल कर दिया है, उसके योगमय शरीरको अग्नि, जल आदि कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं कर सकते ॥ २९॥

मिद्धभृतीरिभिध्यायन् श्रीवत्सास्त्रविभृपिताः।
ध्वजातपत्रव्यजनैः स भवेदपराजितः।।३०॥
जो पुरुष श्रीवत्स आदि चिह्न और शङ्ख-गदा-चक्र-पद्म आदि
आयुधोंसे विभ्षित तथा ध्वजा-छत्र-चँवर आदिसे सम्पन्न मेरे
अवतारोंका ध्यान करता है, वह अजेय हो जाता है ॥ ३०॥

उपासकस्य मामेवं योगधारणया मुनेः।
सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिष्ठन्त्यशेषतः।।३१॥
इस प्रकार जो विचारशील पुरुष मेरी उपासना करता है
और योगधारणाके द्वारा मेरा चिन्तन करता है, उसे वे सभी
सिद्धियाँ पूर्णतः प्राप्त हो जाती हैं, जिनका वर्णन मैंने
किया है।। ३१॥

१. मय्येव श्रा०। २. तम्।

जितिन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः।
मद्धारणां धारयतः का सा सिद्धिः सुदुर्लमा ॥३॥
प्यारे उद्धव! जिसने अपने प्राण, मन और हिन्स्मित्र विजय प्राप्त कर ली है, जो संयमी है और मेरे ही स्वस्पन्न धारणा कर रहा है, उसके लिये ऐसी कोई भी सिद्धि नहीं, जो दुर्लम हो। उसे तो सभी सिद्धियाँ प्राप्त ही हैं॥ ३२॥

अन्तरायान् वदन्त्येता युद्धतो योगग्रुत्तमम्।

मया सम्पद्यमानस्य कालक्षपणहेतवः ॥३३॥

परंतु श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं कि जो लोग मिक्तयोग अथव ज्ञानयोगादि उत्तम योगोंका अभ्यास कर रहे हैं, जो मुझसे एक हो रहे हैं उनके लिये इन सिद्धियोंका प्राप्त होना एक विन्न ही है।

क्योंकि इनके कारण न्यर्थ ही उनके समयका दुरुपयेश होता है॥ ३३॥

जन्मौषधितपोमन्त्रैर्यावतीरिह सिद्धयः। योगेनामोति ताः सर्वा नान्यैर्योगगति व्रजेत् ॥३४॥ जगत्में जन्म, ओषधि, तपस्या और मन्त्रादिके द्वारा जितनी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, वे सभी योगके द्वारा मिल जाती हैं; परंति योगकी अन्तिम सीमा— मेरे सारूप्य, सालोक्य आदिकी प्राप्ति विना मुझमें चित्त लगाये किसी भी साधनसे नहीं प्राप्त हो सकती ॥३४॥

सर्वासामि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः। अहं योगस्य सांख्यस्य धर्मस्य ब्रह्मवादिनाम्॥३५॥

१. तान्।

ब्रह्मवादियोंने बहुत-से साधन बतलाये हैं—योग, सांख्य और धर्म आदि । उनका एवं समस्त सिद्धियोंका एकमात्र मैं ही हेतु, खामी और प्रभु हूँ ॥ ३५॥

अहमात्माऽऽन्तरो बाह्योऽनावृतः सर्वदेहिनाम् । यथा भृतानि भृतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा ॥३६॥ जैसे स्थूल पञ्चभूतोंमें बाहर, भीतर—सर्वत्र सूक्ष्म पञ्च-महाभूत ही हैं, सूक्ष्म भूतोंके अतिरिक्त स्थूल भूतोंकी कोई सत्ता ही नहीं है, वैसे ही मैं समस्त प्राणियोंके भीतर द्रष्टारूपसे और वाहर दर्श्यरूपसे स्थित हूँ । मुझमें बाहर-भीतरका भेद भी नहीं है; क्योंकि मैं निरावरण, एक—अद्वितीय आत्मा हूँ ॥ ३६॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥

# अथ षोडशोऽध्यायः भगवान्की विभृतियोंका वर्णन

उद्धव उवाच

त्वं ब्रह्म परमं साक्षादनाद्यन्तमपावृतम् । सर्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोद्भवः ॥१॥ उच्चावचेषु भृतेषु दुर्ज्ञेयमकृतात्मभिः । उपासते त्वां भगवन् याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥ उद्धवजीने कहा—भगवन् ! आप खयं परब्रह्म हैं, न आप आदि है और न अन्त । आप आवरणरहित, अद्वितीय तन्त्र है। समस्त प्राणियों और पदार्थोंकी उत्पत्ति, स्थिति रक्षा और प्रव्योंकी अत्पत्ति, स्थिति रक्षा और प्रव्योंकी कारण भी आप ही हैं। आप ऊँचे-नीचे सभी प्राणियोंमें स्थित हैं। परंतु जिन छोगोंने अपने मन और इन्द्रियोंको वशमें नहीं किया है, वे आपको नहीं जान सकते। आपकी यथोचित उपासना ते ब्रह्में तो पुरुष ही करते हैं।। १-२॥

येषु येषु च भावेषु भक्तया त्वां परमर्पयः। उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धिं तद् वदस्व मे॥३॥ बड़े-बड़े ऋषि-महर्षि आपके जिन रूपों और विभूतियोंकी परम भक्तिके साथ उपासना करके सिद्धि प्राप्त करते हैं, वह अप मुझसे कहिये॥३॥

गृदश्वरिस भूतात्मा भूतानां भूतभावन । न त्वां पञ्चन्ति भूतानि पञ्चन्तं मोहितानि ते ॥ १॥

समस्त प्राणियोंके जीवनदाता प्रभो ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं । आप उनमें अपनेको गुप्त रखकर छीछा करते रहते हैं । आप तो सबको देखते हैं, परंतु जगत्के प्राणी आपकी मायारे ऐसे मोहित हो रहे हैं कि वे आपको नहीं देख पाते ॥ ४ ॥

याः काश्च भूमौ दिवि वै रसायां
विभूतयो दिश्च महाविभूते।
ता मह्यमाख्याह्यनुभावितास्ते
नमामि ते तीर्थपदाङ्घिपद्मम्॥ ५॥

अचिन्त्य ऐश्वर्यसम्पन्न प्रभो ! पृथ्वी, खर्ग, पाताल तथा दिशा-विदिशाओं में आपके प्रभावसे युक्त जो-जो भी विभूतियाँ हैं, आप कृपा करके मुझसे उनका वर्णन कोजिये । प्रभो ! मैं आपके उन चरण-कमलोंकी वन्दना करता हूँ, जो समस्त तीथोंको भी तीर्थ बनानेवाले हैं ॥ ५॥

#### श्रीभगवानुवाच

एवमेतदहं पृष्टः प्रश्नं प्रश्नविदां वर ।
युयुत्सुना विनशने सपत्नैरर्जुनेन वै ॥ ६ ॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा - प्रिय उद्धव ! तुम प्रश्नका मर्म
समझनेवालोंमें शिरोमणि हो । जिस समय कुरुक्षेत्रमें कौरव-पाण्डवोंका
युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय शत्रुओंसे युद्धके लिये तत्पर
अर्जुनने मुझसे यही प्रश्न किया था ॥ ६ ॥

ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गर्ह्यमधर्म राज्यहेतुकम् ।
ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः ॥ ७॥
अर्जुनके मनमें ऐसी धारणा हुई कि कुटुम्बियोंको मारना,
और सो भी राज्यके लिये, बहुत ही निन्दनीय अधर्म है । साधारण
पुरुषोंके समान वह यह सोच रहा था कि भें मारनेवाला हूँ
और ये सब मरनेवाले हैं । यह सोचकर वह युद्धसे उपरत

स तदा पुरुषच्याघ्रो युक्त्या से प्रतिबोधितः। अभ्यभाषत मामेवं यथा त्वं रणमूर्धिन ॥८॥ तब मैंने रणभूमिमें बहुत-सी युक्तियाँ देकर वीरशिरोमणि अर्जुनको समझाया था। उस समय अर्जुनने भी मुझसे यही क्र किया था, जो तुम कर रहे हो।। ८॥

अहमात्मोद्धवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः। अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युद्भवाप्ययः॥९॥ उद्भवजी ! मैं समस्त प्राणियोंका आत्मा, हितैषी, पुह और ईश्वर-नियामक हूँ । मैं ही इन समस्त प्राणियों और पदार्थों रूपमें हूँ और इनकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयका कारण भी हूँ॥१॥

अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम्। गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौत्पत्तिको गुणः ॥१०॥ गतिशील पदार्थोंमें मैं गति हूँ । अपने अधीन करनेवाली मैं काळ हूँ। गुणोंमें मैं उनकी मूलखरूपा साम्यावस्या हूँ औ जितने भी गुणवान् पदार्थ हैं, उनमें उनका खाभाकि गुण हूँ ॥ १०॥

गुणिनामप्यहं सूत्रं महतां च महानहम्। स्रक्ष्माणामप्यहं जीवो दुर्जयानामहं मनः ॥११॥ गुणयुक्त वस्तुओंमें मैं क्रियाशक्तिप्रधान प्रथम कार्य सूत्रात्मा हूँ और महानोंमें ज्ञानराक्तिप्रधान प्रथम कार्य महत्तत्व हूँ। सूल वस्तुओं में जीव हूँ और कठिनाईसे वशमें होनेवालोंमें मन हूँ 11 88 11

हिरण्यगर्भी वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्त्रिवृत् । अक्षराणामकारोऽस्मि पदानिच्छन्दसामहम् ॥१२॥ मैं वेदोंका अभिव्यक्तिस्थान हिरण्यगर्भ हूँ और मन्त्रोंमें तीन मात्राओं ( अ+उ+म ) वाला ओंकार हूँ । मैं अक्षरोंमें अकार, छन्दोंमें त्रिपदा गायत्री हूँ ॥ १२ ॥

इन्द्रोऽहं सर्वदेवानां वस्नामंसि हव्यवाट् । आदित्यानामहं विष्णू रुद्राणां नीललोहितः ॥१३॥ समस्त देवताओंमें इन्द्र, आठ वसुओंमें अग्नि, द्वादश आदित्योंमें विष्णु और एकादश रुद्रोंमें नीललोहित नामका रुद्र हूँ ॥ १३॥

ब्रह्मपीणां सृगुरहं राजपीणामहं मनुः। देवपीणां नारदोऽहं हविधीन्यस्मि धेनुषु॥१४॥ मैं ब्रह्मर्षियोंमें भृगु, राजर्षियोंमें मनु, देवर्षियोंमें नारद और गौओंमें कामधेनु हूँ॥१४॥

सिद्धेश्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतित्रणाम् । प्रजापतीनां दक्षोऽहं पितृणामहमर्यमा ॥१५॥ मैं सिद्धेश्वरोंमें कपिल, पक्षियोंमें गरुड़, प्रजापतियोंमें दक्ष प्रजापति और पितरोंमें अर्यमा हूँ ॥ १५॥

मां विद्धच्रुद्धव दैत्यानां प्रहादमसुरेश्वरम् । सोमं नक्षत्रौषधीनां धनेशं यक्षरक्षसाम् ॥१६॥ प्रिय उद्धव ! मैं दैत्योंमें दैत्यराज प्रह्लाद, नक्षत्रोंमें चन्द्रमा, ओषधियोंमें सोमरस एवं यक्ष-राक्षसोंमें कुवेर हूँ—ऐसा समझो ॥ १६॥

ऐरावतं गजेन्द्राणां यादसां वरुणं प्रथम् । तपतां द्यमतां सूर्यं मनुष्याणां च भूपतिम् ॥१७॥ मैं गजराजोंमें ऐरावत, जलनिवासियोंमें उनका प्रसु वरुण,

१ मिप ।

तपने और चमकनेवालोंमें सूर्य तथा मनुष्योंमें राजा हूँ ॥ १०॥ उच्चैःश्रवास्तुरङ्गाणां धातूनामस्मि काञ्चनम् । यमः संयमतां चाहं सर्पाणामस्मि वासुिकः ॥१८॥ मैं घोड़ोंमें उच्चैःश्रवा, धातुओंमें सोना, दण्डधारियोंमें क और सपींमें वासुिक हूँ ॥ १८॥

नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्गिदंष्ट्रिणाम् । आश्रमाणामहं तुर्यो वर्णानां प्रथमोऽनघ ॥१९॥ निष्पाप उद्धवजी ! मैं नागराजोंमें शेषनाग, सींग और दाद्वाले प्राणियोंमें उनका राजा सिंह, आश्रमोंमें संन्यास और वर्णोंमें ब्राह्म हूँ ॥ १९॥

तीर्थानां स्रोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम् । आयुधानां धनुरहं त्रिपुरघ्नो धनुष्मताम् ॥२०॥ मैं तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जलाशयोंमें समुद्र, अख्र-श्वीं धनुष तथा धनुर्वरोंमें त्रिपुरारि शंकर हूँ ॥ २०॥

धिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुर्गहनानां हिमालयः। वनस्पतीनामश्वत्थं ओषधीनामहं यँवः॥२१॥ मैं निवासस्थानोंमें सुमेरु, दुर्गम स्थानोंमें हिमालय, वनस्पतिवीं पीपल और धान्योंमें जौ हूँ॥ २१॥

पुरोधसां वसिष्ठोऽहं ब्रह्मिष्ठानां बृहस्पतिः । स्कन्दोऽहं सँवसेनान्यामग्रण्यां भगवानजः ॥२२॥ मैं पुरोहितोंमें वसिष्ठ, वेदवेत्ताओंमें बृहस्पति, समस्त सेनाः

१. प्रथमो ह्यहम् । २. मश्वत्यम् । ३ यवाः।४ सर्वसेनानामग्रणीर्मगः।

पतियोंमें स्वाधिकार्तिक और सन्मार्गप्रवर्तकोंमें भगवान् ब्रह्मा इँ.॥२२॥

यज्ञानां ब्रह्मयज्ञोऽहं व्रतानामविहिसनम् । वाटवरन्यक्रीम्बुवागात्मा ग्रुचीनामप्यहं ग्रुचिः ॥२३॥ पञ्चमहायज्ञोंमं ब्रह्मयज्ञ (स्वाध्याय-यज्ञ) हूँ, व्रतोंमें अहिसाव्रत और शुद्ध करनेवाले पदाधोंमें नित्यशुद्ध वायु, अग्नि, सूर्य, जल्न, वाणी एवं आत्मा हूँ ॥ २३॥

योगानासात्मसंरोधो सन्त्रोऽस्मि विजिगीपताम् । आन्वीक्षिकी कोशलानां विकल्पः ख्यातिवादिनाम् ॥२४॥ आठ प्रकारके योगोंमें मैं मनोनिरोधरूप समाधि हूँ । विजयके इच्छुकोंमें रहनेवाला मैं मन्त्र (नीति) बल हूँ, कौशलोंमें आत्मा और अनात्माका विवेकरूप कौशल तथा ख्यातिवादियोंमें विकल्प हूँ ॥ २४॥

स्त्रीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो मनुः । नारायणो मुनीनां च कुमारो ब्रह्मचारिणाम् ॥२५॥ मैं स्त्रियोंमें मनुपत्नी शतरूपा, पुरुषोंमें स्वायम्भुव मनु, मुनीश्वरोंमें नारायण और ब्रह्मचारियोंमें सनस्कुमार हूँ ॥ २५॥

धर्माणामसि संन्यासः क्षेमाणामवहिर्मतिः । गुह्यानां स्नैनृतं मौनं मिथुनानामजस्त्वहम् ॥२६॥ मैं धर्मोंमें कर्मसंन्यास अथवा एषणात्रयके त्यागद्वारा सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयदानरूप सचा संन्यास हूँ । अभयके साधनोंमें आत्म-

१. सौनृतम्।

भा० ए० स्क० १५-

स्वरूपका अनुसन्धान हूँ, अभिप्राय-गोपनके साधनोंमें मधुर वक्त ए मौन हूँ और स्नी-पुरुषके जोड़ोंमें मैं प्रजापित हूँ——जिनके शिक्षे दो भागोंसे पुरुष और स्नीका पहला जोड़ा पैदा हुआ॥ २६॥

संवत्सरोऽस्म्यिनिमिषासृत्नां सधुमाधवौ । मासानां मार्गशीर्षोऽहं नक्षत्राणां तथामिजित् ॥२०॥ सदा सावधान रहकर जागनेवालोंमें संवत्सररूप काल मैं हैं ऋतुओंमें वसन्त, महीनोंमें मार्गशीर्ष और नक्षत्रोंमें अभिजित् हैं ॥ २०॥

अंहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः। द्वैपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्॥२०॥

मैं युगों में सत्ययुग, विवेकियों में महर्षि देवल और असित, व्यासी श्रीकृष्णद्वैपायन व्यास तथा कवियों में मनस्वी शुक्राचार्य हूँ॥ २८॥

वासुदेवो भगवतां त्वं तु भागवतेष्वहम् । किंपुरुपाणां हनुमान् विद्याध्राणां सुदर्शनः ॥२९॥ सृष्टिकी उत्पत्ति और छप, प्राणियोंके जन्म और मृख त्या

विद्या और अविद्याके जाननेवाले भगवानों में (विशिष्ट महापुरुषों में) मैं वासुदेव हूँ। मेरे प्रेमी भक्तों में तुम (उद्धव), किम्पुरुषों हुनुमान्, विद्याधरों में सुदर्शन (जिसने अजगरके रूपमें नन्दबाबाकी प्रस लिया था और फिर भगवान्के पादस्पर्शसे मुक्त हो गया था) मैं हूँ॥ २९॥

१. प्राचीन प्रतिमें यह श्लोकार्ध इस प्रकार है-- विश्वावसुः पूर्वीवितः र्गन्धर्वाप्सरसामहम् ।

रतानां पद्मरागोऽस्मि पद्मकोषः सुपेशसाम् । कुशोऽस्मि दर्भजातीनां गव्यमाज्यं हविःव्वहम् ॥३०॥ रत्नोंमें पद्मराग (लाल), सुन्दर वस्तुओंमें कमलकी कली, तृणोंमें कुश और हविष्योंमें गायका वी हूँ ॥ ३०॥

व्यवसायिनामहं लक्ष्मीः कितवानां छलग्रहः। तितिक्षास्मि तितिक्ष्णां सत्त्वं सत्त्ववतामहम्।।३१॥ मैं व्यापारियोंमें रहनेवाली लक्ष्मी, छल-कपट करनेवालेंमें यूतक्षीड़ा, तितिक्षुओंकी तितिक्षा (कष्टसहिष्णुता) और सात्त्विक पुरुषोंमें रहनेवाला सत्त्वगुण हूँ॥३१॥

ओजः सहो बलवतां क्रमीहं विद्धि साच्चताम् । साच्चतां नवमूर्तीनामादिमूर्तिरहं परा ॥३२॥ मैं बलवानोंमें उत्साह और पराक्रम तथा भगवद्धक्तोंमें मक्तियुक्त निष्काम कर्म हूँ । वैष्णवोंकी पूज्य वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, हयप्रीव, वराह, नृसिंह और ब्रह्मा—इन नौ मूर्तियोंमें मैं पहली एवं श्रेष्ठ मूर्ति वासुदेव हूँ ॥ ३२ ॥

विश्वावसुः पूर्विचित्तर्गन्धर्वाप्सरसामहम् ।
भूधराणामहं स्थैर्यं गन्धमात्रमहं भ्रुवः ॥३३॥
मैं गन्धर्वोमें विश्वावसु और अध्सराओंमें ब्रह्माजीके दरबारकी
अध्सरा पूर्विचित्ति हूँ । पर्वतोंमें स्थिरता और पृथ्वीमें शुद्ध अविकारी
गन्ध मैं ही हूँ ॥ ३३॥

अपां रसञ्च परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । प्रभा सूर्येन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः ॥३४॥

१. कामः । २. प्राचीन प्रतिमें यह श्लोकार्ध नहीं है ।

मैं जलमें रस, तेजिखयोंमें परम तेजिखी अग्नि, सूर्य, क और तारोंमें प्रभा तथा आकाशमें उसका एकमात्र गुण शब्हें 11 ३४ (1

ब्रह्मण्यानां बिलरहं वीराणामहमर्जनः। भूतानां स्थितिरुत्पत्तिरहं वे प्रतिसङ्क्रमः॥३५॥ उद्भवजी ! मैं ब्राह्मणभक्तोंमें बिल, वीरोंमें अर्जुन क्षे प्राणियोंमें उनकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय हूँ॥ ३५॥ गत्युक्त्युत्सर्गोपादानमानन्दस्पर्शलक्षणम्

आस्वादश्रुत्यवद्याणमहं सर्वेन्द्रियेन्द्रियम् ॥३६॥ मैं ही पैरोंमें चळनेकी राक्ति, वाणीमें बोळनेकी राक्ति, पार्षे मळ-त्यागकी राक्ति, हाथोंमें पकड़नेकी राक्ति और जननेन्द्रियें आनन्दोपभोगकी राक्ति हूँ। त्वचामें स्पर्शकी, नेत्रोंमें दर्शनकी, रस्तामें स्वाद लेनेकी, कानोंमें श्रवणकी और निसकामें सूँघनेकी राक्ति भी में ही हूँ। समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रिय-राक्ति मैं ही हूँ॥ ३६॥

पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्। विकारः पुरुषोऽव्यंक्तं रजः सत्त्वं तमः परम्॥३०॥ पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहङ्कार, महत्तत्त्व, पञ्च<sup>महा,</sup> भूत, जीव, अव्यक्त, प्रकृति, सत्त्व, रज, तम और उनसे परे रहते. वाला ब्रह्म—ये सब मैं ही हूँ॥ ३७॥

अहमेतत्प्रसंख्यानं ज्ञानं तत्त्वविनिश्चयः। मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना। सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्वचित्।।३८॥ इन तत्त्वोंकी गणना, छक्षणोंद्वारा उनका ज्ञान तथा तत्त्व-ज्ञान-रूप उसका फल भी मैं ही हूँ । मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही जीव हूँ । मैं ही गुण हूँ और मैं ही गुणी हूँ । मैं ही सबका आत्मा हूँ और मैं ही सब कुल हूँ । मेरे अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ कहीं भी नहीं है ॥ ३८॥

संख्यानं परमाण्नां कालेन कियते भया।
न तथा से विभृतीनां सृजतोऽण्डानि कोटिशः ॥३९॥
यदि मैं गिनने छगूँ तो किसी समय परमाणुओंकी गणना तो
कर सकता हूँ, परंतु अपनी विभूतियोंकी गणना नहीं कर सकता।
क्योंकि जब मेरे रचे हुए कोटि-कोटि ब्रह्माण्डोंकी भी गणना नहीं हो
सकती, तब मेरी विभूतियोंको गणना तो हो ही कैसे सकती है॥३९॥

तेजः श्रीः कीर्तिरैश्वर्यं हीस्त्यागः सौभगं भगः। वीर्यं तितिक्षा विज्ञानं यत्र यत्र स मेंऽशकः ॥४०॥ ऐसा समझो कि जिसमें भी तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सौन्दर्य, सौभाग्य, पराक्रम, तितिक्षा और विज्ञान आदि श्रेष्ठ गुण हों, वह मेरा हो अंश है ॥ ४०॥

एतास्ते कीर्तिताः सर्वाः सङ्घेपेण विभ्तयः ।

मनोविकारा एवेते यथा वाचाभिधीयते ॥४१॥

उद्धवजी ! मैंने तुम्हारे प्रश्नके अनुसार संक्षेपसे विभ्तियोंका
वर्णन किया । येसब परमार्थ-वस्तु नहीं हैं, मनोविकारमात्र हैं, क्योंकि

मनसे सोची और वाणीसे कही हुई कोई भी वस्तु परमार्थ (वास्तविक )
नहीं होती । उसकी एक कल्पना ही होती है ॥ ४१॥

पडेगा ॥ ४२ ॥

वाचं यच्छ मनो यच्छ प्रीणान् यच्छेन्द्रियाणि च | आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने॥१२॥ इसिल्ये तुम वाणीको खच्छन्दभाषणसे रोको, मनके सङ्कल्प विकल्प बंद करो । इसके लिये प्राणोंको वशमें करो और इन्द्रियों दमन करो । सान्तिक बुद्धिके द्वारा प्रपञ्चामिमुख बुद्धिको शान्त करो। फिर तुम्हें संसारके जन्ममृत्युरूप बीहड़ मार्गमें भटकना नहीं

यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन् धियायतिः।
तस्य त्रतं तपो दानं स्रवत्यामघटाम्ब्रवत् ॥१३॥
जो साधक बुद्धिके द्वारा वाणी और मनको पूर्णतया वशमें नहीं।
कर लेता, उसके ब्रत, तप और दान उसी प्रकार क्षीण हो जाते हैं।
जैसे कच्चे घड़ेमें भरा हुआ जल ॥ १३॥

तस्मान्मनोवचःप्राणान् नियच्छेन्मत्परायणः।

मद्भक्तियुक्तया बुद्ध्या ततः परिसमाप्यते।।१४॥

इसिल्ये मेरे प्रेमी भक्तको चाहिये कि मेरे परायण होन्नः
भक्तियुक्त बुद्धिसे वाणी, मन और प्राणोंका संयम करे। ऐसा का लेनेपर फिर उसे कुळ करना शेष नहीं रहता। वह कृतकृत्य हो जाता है।। ४४॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कत्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥

## अथ सप्तदशोऽध्यायः

### वर्णाश्रम-धर्म-निरूपण

उद्भव उवाच

यस्त्वयाभिहितः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः। वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामिष ॥ १॥ यथानुष्ठीयमानेन त्विय भक्तिर्नृणां भवेत्। स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तंत् समाख्यातुमर्हसि ॥ २॥

उद्धवर्जीने कहा—कमलनयन श्रीकृष्ण ! आपने पहले वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालोंके लिये और सामान्यतः मनुष्यमात्रके लिये उस धर्मका उपदेश किया था, जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइये कि मनुष्य किस प्रकारसे अपने धर्मका अनुष्ठान करे, जिससे आपके चरणोंमें उसे भक्ति प्राप्त हो जाय।। १-२।।

पुरा किल महाबाहो धर्म परमकं प्रभो।

यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्थ माधव।। ३।।

प्रभो! महाबाहु माधव! पहले आपने हंसरूपसे अवतार ग्रहण

करके ब्रह्माजीको अपने परमधर्मका उपदेश किया था।। ३।।

स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकर्शन । न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥ ४ ॥ रिपुदमन ! बहुत समय बीत जानेके कारण वह इस समय मर्त्युलोकमें प्राय: नहीं-सा रह गया है, क्योंकि आपको उसव उपदेश किये बहुत दिन हो गये हैं ॥ ४॥

वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते भ्रवि।
सभायामि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः ॥५॥
अच्युत ! पृथ्वीमें तथा ब्रह्माकी उस सभामें भी, जहाँ सम्मं
वेद मूर्तिमान् होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐस कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्मका प्रवचन, प्रवर्तन अपन्न संरक्षण कर सके ॥ ५॥

कर्तीवित्रा प्रवक्ता च भवता मधुसूदन।
त्यक्ते महीतले देव विनष्टं कः प्रवक्ष्यित॥६॥
इस धर्मके प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं।
आपने पहले जैसे मधु दैत्यको मारकर वेशेंको रक्षा की थी, वैसे है।
अपने धर्मकी भी रक्षा कीजिये। स्वयंप्रकाश परमात्मन्! जब आप
पृथ्वीतलसे अपनी लीला संवरण कर लेंगे, तब तो इस धर्मका लेप
ही हो जायगा तो फिर उसे कौन बतावेगा।।६॥

तैत्तं नः सर्वधर्मज्ञ धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः।
यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो॥॥॥
आप समस्त धर्मोंके मर्मज्ञ हैं; इसल्यि प्रभो ! आप उस धर्मका वर्णन कीजिये, जो आपकी मक्ति प्राप्त करानेवाला है। और यह भी बतलाइये कि किसके लिये उसका कैसा विधान है॥॥॥

श्रीशुक उवाच

इत्थं स्वभृत्यमुख्येन पृष्टः स भगवान् हरिः। प्रीतःक्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्॥८॥

१. तत्त्वतः सर्व० ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! जब इस प्रकार भक्तिशिरोमणि उद्धवजीने प्रश्न किया, तब भगवान् श्रीकृष्णने अत्यन्त प्रसन्न होकर प्राणियोंके लिये उन्हें सनातन धर्मोंका उपदेश किया ॥ ८॥

#### श्रीभगवानुवाच

धर्म एष तव प्रक्तो नैःश्रेयसकरो नृणाम् । वर्णाश्रमाचारवतां तमुद्धव निवोध मे ॥९॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! तुम्हारा प्रक्रन धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रमधर्मी मनुष्योंको परमकल्याणस्र क्रप मोक्षकी प्राप्ति होती है । अतः मैं तुम्हें उन धर्मीका उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो ॥९॥

आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंस इति स्मृतः । कृतकृत्याः प्रजा जीत्या तस्मात् कृतयुगं विदः ॥१०॥ जिस समय इस कल्पका प्रारम्भ हुआ था और पहला सत्ययुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्योंका 'हंस' नामक एक ही वर्ण था । उस युगमें सब लोग जन्मसे ही कृतकृत्य होते थे; इसीलिये उसका एक नाम कृतयुग भी है ॥ १०॥

वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक्। उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः ॥११॥ उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्यरूप चार चरणोंसे युक्त मैं ही वृषमरूपधारी धर्म था। उस

१. यसात्।

समयके निष्पाप एवं परमतपस्त्री भक्तजन मुझ हंसस्वरूप कु परमात्माकी उपासना करते थे।। ११।।

> त्रेतामुखे महाभाग प्राणान्मे हृदयात्त्रयी। विद्या प्रादुरभूत्तेस्या अहमासं त्रिवृन्मखः॥१२॥

परम भाग्यवान् उद्भव ! सत्ययुगके वाद त्रेतायुगका आएम होनेपर मेरे हृदयसे श्वास-प्रश्वासके द्वारा ऋग्वेद, सामवेद औ यजुर्वेदरूप त्रयीविद्या प्रकट हुई और उस त्रयीविद्यासे होता, अध्वर्यु और उद्गाताके कर्मरूप तीन भेदोंवाले यज्ञके ह्रपसे । प्रकट हुआ ।। १२॥

विप्रश्नित्रयविट्शूद्रा मुखबाहूरुपाद्जाः । वैराजात् पुरुपाञ्जाता य आत्माचारलक्षणाः ॥१३॥ विराट् पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, मुजासे क्षत्रिय, जंघासे क्षेत्र और चरणोंसे श्द्रोंकी उत्पत्ति हुई । उनकी पहचान उनके स्वभावा नुसार और आचरणसे होती है ॥ १३॥

गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्य हृदो मम। वैक्षः स्थानाद् वने वासो न्यासः शीर्षणि संस्थितः।१४। उद्भवजी ! विराट् पुरुष भी मैं ही हूँ; इसिलिये मेरे ही ऊरुस्थलसे गृहस्थाश्रम, हृदयसे ब्रह्मचर्याश्रम, वक्षःस्थलसे वानप्रस्था-श्रम और मस्तकसे संन्यासाश्रमकी उत्पत्ति हुई है ॥ १४॥

वर्णानामाश्रमाणां च जनमभूस्यनुसारिणीः। आसन् प्रकृतयो नृणां नीचैनीचोत्तमोत्तमाः॥१५॥

१. त्रेतायुगे । २. तत्र । ३. वक्षःस्थलाद्दने वासः संन्यासः शिरि स्थितः । ४. चारिणीः । ५. आसन् वै गतयो नृणां ।

इन वर्ण और आश्रमोंके पुरुषोंके स्वभाव भी इनके जन्मस्थानोंके अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गये अर्थात् उत्तम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवाले वर्ण और आश्रमोंके स्वभाव उत्तम और अधम स्थानोंसे उत्पन्न होनेवालोंके अधम हुए ॥ १५॥

शमो दमस्तपः शौचं सन्तोपः श्वान्तिरार्जवम् । मद्भक्तिश्व दया सत्यं त्रह्मप्रकृतयस्त्विमाः ॥१६॥ शम, दम, तपस्या, पवित्रता, सन्तोष, क्षमाशीळता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य—ये ब्राह्मण वर्णके खमाव हैं ॥१६॥

तेजो वलं धृतिः शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः।
स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्त्विमाः।।१७॥
तेज, बळ, धेर्य, वीरता, सहनशीळता, उदारता, उद्योगशीळता,
स्थिरता, ब्राह्मणभक्ति और ऐश्वर्य-ये क्षत्रिय वर्णके स्वभाव हैं॥ १७॥

आस्तिक्यं दानिष्ठा च अदम्मो र्वह्मसेवनम् । अतुष्टिरथोपचयैवैदियप्रकृतयस्त्विमाः ॥१८॥ आस्तिकता, दानशीलता, दम्महीनता, ब्राह्मणोंकी सेवा करना और धनसञ्चयसे सन्तुष्ट न होना—ये वैद्य वर्णके खमाव हैं॥ १८॥

ग्रुश्रृषणं द्विजगवां देवानां चाप्यमायया।
तत्र लब्धेन सन्तोषः ग्रुद्रप्रकृतयस्त्वमाः॥१९॥
बाह्मण, गौ और देवताओंकी निष्कपटभावसे सेवा करना और
उसीसे जो कुछ मिल जाय, उसमें संतुष्ट रहना—ये ग्रुद वर्णके
स्वभाव हैं ॥ १९॥

१. विप्रसेवनम् ।

अशौचमनृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्किवग्रहः।
कामः क्रोधश्च तंर्षश्च स्वभावोऽन्तेवसायिनाम्॥२०॥
अपवित्रता, झूठ बोल्लना, चोरी करना, ईश्वर और परलेक्स
परवा न करना, झूठमूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तण्णेके
वशमें रहना—ये अन्त्यजोंके स्वभाव हैं॥ २०॥

अहिंसा सत्यमस्तेयमकामकोधलोभता।
भूतिप्रयहितेहा च धर्मीऽयं सार्वविणिकः॥२१॥
उद्भवजी! चारों वणों और चारों आश्रमोंके लिये साधाण
धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीरसे किसीकी हिंसा न करें।
सत्यपर दृढ़ रहें; चोरी न करें; काम, क्रोध तथा लोमसे बचें और
जिन कामोंके करनेसे समस्त प्राणियोंकी प्रसन्तता और उनका मल

द्वितीयं प्राप्यानुपूर्व्याञ्जनमोपनयनं द्विजः। वसन् गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीयीत चाहुतः॥२२॥ ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारोंके क्रमने यज्ञोपवीत संस्काररूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल्में रहे और अपनी इन्द्रियोंको वशमें रक्खे। आचार्यके बुलानेपर वेदका अध्ययन करे और उसके अर्थका भी विचार करे॥ २२॥

मेखलाजिनदण्डाक्षब्रह्मस्त्रकमण्डलून् जिटलोऽघोतदद्वासोऽरक्तपीठः कुशान् द्धत् ॥२३॥ मेखला, मृगचर्म, वर्णके अनुसार दण्ड, रुद्राक्षकी माली यज्ञोपनीत और कमण्डलु धारण करे । सिरपर जटा रक्खे, शौकीनीके

१. हर्षश्च । २. न्त्यावसायिनान् । ३. चाप्र्यतः ।

िच्चे दाँत और वस्न न धोवे, रंगीन आसनपर न बैठे और कुश धारण करे।। २३ ॥

स्नानभोजनहों मेषु जपोर्चारे च वाग्यतः।
निच्छन्द्यान्नखरोभाणि कक्षोपस्यगतान्यपि।।२४॥
स्नान, भोजन, हवन, जप और मल-मूत्र-त्यागके समय मौन
रहे। और कक्षा तथा गुप्तेन्द्रियके बाल और नाखूनोंको कभी न
काटे॥ २४॥

रेतो नीविकरेजातु ब्रह्मव्रतधरः ख्यम् । अवकीर्णेऽवगाद्याप्सु यतासुस्त्रिपदीं जपेत् ॥२५॥ पूर्ण ब्रह्मचर्यका पाठन करे । खयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं । यदि खप्न आदिमें वीर्य स्खलित हो जाय, तो जठमें स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्रीका जप करे ॥ २५॥

अग्न्यकि चार्यगोविष्रगुरुवैद्धसुराञ्छुचिः ।
समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग् जपन् ॥२६॥
ब्रह्मचारीको पवित्रताके साथ एकाप्रचित्त होकर अग्नि, सूर्य,
आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओंकी उपासना
करनी चाहिये तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्रीका जप करना चाहिये ॥ २६॥

आचार्यं मां विजानीयात्रावमन्येत कर्हिचित् । न मर्त्यबुद्धचास्येत सर्वदेवमयो गुरुः ॥२७॥ आचार्यको मेरा ही खरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार

१. मन्त्रोचारे। २. न विकिरेत्। ३. वृद्धान् सुरानिप।

न करे । उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोषदृष्टि न करे; स्वीहि गुरु सर्वदेवमय होता है ॥ २७॥

> सायं प्रातरुपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत्। यचान्यद्प्यनुज्ञातम्रुपयुज्जीत संयतः॥२८॥

सायंकाल और प्रात:काल दोनों समय जो कुछ मिक्षामें कि वह लाकर गुरुदेवके आगे रख दे। केवल भोजन ही नहीं, बे कुछ हो सब। तदनन्तर उनके आज्ञानुसार बड़े संयमसे भिक्षा आदिका यथोचित उपयोग करे। १८॥

> ग्रुश्रूषमाण आचार्यं सदोपासीत नीचवत् । यानशय्यासनस्थानैनीतिद्रे कृताञ्जिलः ॥२९॥

आचार्य आदि जाते हों तो उनके पीछे-पीछे चले, उनके सो जानेके बाद बड़ी सावधानीसे उनसे थोड़ी दूरपर सोवे। यहें हों, तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पासमें ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यत्त छोटे व्यक्तिकी भाँति सेवा-शुश्रूषाके द्वारा सदा-सर्वदा आचार्यकी आज्ञामें तत्पर रहे।। २९॥

एवं वृत्तो गुरुकुले वसेद् भोगविवर्जितः । विद्या समाप्यते यावद् विभ्रद् त्रतमखण्डितम् ॥३०॥ जबतक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब प्रकार्षे भोगोंसे दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुलमें निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्यव्रत खण्डित न होने दे ॥ ३०॥ यद्यसौ छन्दसां लोकमारोक्ष्यन् ब्रह्मविष्टपम् । गुरवे विन्यसेद् देहं खाध्यायार्थं बृहद्वतः ॥३१॥ यदि ब्रह्मचारीका बिचार हो कि मैं म्र्तिमान् वेदोंके निवास-स्थान ब्रह्मलोकमें जाऊँ, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य-ब्रत प्रहण कर टेना चाहिये । और वेदोंके खाध्यायके लिये अपना सारा जीवन आचार्यकी सेवामें ही समर्पित कर देना चाहिये ॥ ३१॥

अग्नौ गुरावात्मिन च सर्वभृतेषु मां परम् । अपृथग्धीरुपासीत त्रह्मवर्चस्व्यकल्मपः ॥३२॥

ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिये कि अग्नि, गुरु, अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपामना करें और यह भाव रक्खे कि मेरे तथा सबके हृदयमें एक ही परमात्मा विराजमान है।। ३२।।

स्त्रीणां निरीक्षणस्पर्धा संलापक्ष्वेलनादिकम् । प्राणिनो मिथुनीभृतानगृहस्थोऽग्रतस्त्यजेत् ॥३३॥ ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और संन्यासियोंको चाहिये कि वे स्त्रियोंको देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हँसी मसखरी आदि करना दूरसे ही त्याग दें; मैथुन करते हुए प्राणियोंपर तो दृष्टिपाततक न करें ॥ ३३॥

शौचमाचमनं स्नानं सैन्ध्योपासनमार्जवम् । तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्यामध्यासंभाष्यवर्जनम् ॥३४॥

१. च न्यसेद्देहम् । २. सन्ध्योपास्तिर्ममार्चनम् ।

सर्वाश्रमप्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन ।
मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥३५॥
प्रिय उद्भव ! शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सल्ला
तीर्थसेवन, जप, समस्त प्राणियोंमें मुझे ही देखना, मन, वाणी को
शारीरका संयम—यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यासीसभीके लिये एक-सा नियम है । अस्पृश्योंको न छूना, अस्ल वस्तुओंको न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिये उनसे व बोलना—ये नियम भी सबके लिये हैं ॥ ३४-३५॥

एवं बृहद्भतधरों ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन् । मद्भक्तस्तीव्रतपसा द्ग्धकर्माश्चयोऽमलः ॥३६॥ नेष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमोंका पालन करनेसे अनिके समान तेजस्वी हो जाता है । तीव्र तपस्याके कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अन्त:करण शुद्ध हो जाता है और ब्र मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ३६॥

अथानन्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः ।

गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुर्वनुमोदितः ॥३०॥

प्यारे उद्भव ! यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य प्रहण करनेकी इन्छान

हो—गृहस्थाश्रममें प्रवेश करना चाहता हो, तो विधिपूर्वक वेदाः

ध्ययन समाप्त करके आचार्यको दक्षिणा देकर और उनकी अनुमीर
लेकर समावर्तन-संस्कार करावे—स्नातक बनकर ब्रह्मचर्याश्रम होई
दे ॥ ३७॥

गृहं वनं वोपविशेत् प्रत्रजेद् वा द्विजोत्तमः । आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत् ॥३८॥ ब्रह्मचारीको चाहिये कि ब्रह्मचर्य-आश्रमके बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है। अथवा उसे चाहिये कि क्रमशः एक आश्रमसे दूसरे आश्रममें प्रवेश करे। किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रमके रहकर अथवा विपरीत क्रमसे आश्रम-परिवर्तन कर स्वेच्छा-चारमें न प्रवृत्त हो।। ३८॥

गृहार्थी सद्द्यीं भार्यामुद्धहेद जुगुप्सिताम् । यवीयसीं तु वयसा तां सवर्णामनु क्रमात् ॥३९॥ प्रिय उद्धव ! यदि ब्रह्मचर्याश्रमके बाद गृहस्थाश्रम खीकार करना हो तो ब्रह्मचारीको चाहिये कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त छक्षणोंसे सम्पन्न कुळीन कन्यासे विवाह करे । वह अवस्थामें अपनेसे छोटी और अपने ही वर्णकी होनी चाहिये । यदि कामवश अन्य बर्णकी कन्यासे और विवाह करना हो, तो क्रमशः अपनेसे निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह कर सकता है ॥ ३९॥

इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम् । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम् ॥४०॥

यज्ञ-यागादि, अध्ययन और दान करनेका अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्योंको समानरूपसे है। परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ करानेका अधिकार केवल ब्राह्मणोंको ही है।। ४०॥

प्रतिग्रहं मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदम् । अन्याम्यामेव जीवेत शिंलैर्वा दोषदक् तयोः॥४१॥

१. शिल्पै:।

भा ० ए० स्क ० १६-

ब्राह्मणको चाहिये कि इन तीनों वृत्तियोंमें प्रतिप्रह अर्थ दान लेनेकी वृत्तिको तपस्या, तेज और यज्ञका नाश करनेक समझक्तर पढ़ाने और यज्ञ करानेके द्वारा ही अपना जीवनिर्नाह को और यदि इन दोनों वृत्तियोंमें भी दोषदृष्टि हो— प्रावलम्बन, दीना आदि दोष दीखते हों—तो अन्न कटनेके बाद खेतोंमें पड़े हुए दाने बीनकर ही अपने जीवनका निर्वाह कर ले। ४१॥

ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते। कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च॥४२॥

उद्भव ! ब्राह्मणका शरीर अत्यन्त दुर्छभ है । यह सिल्पे नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय-भोग ही भोगे जायँ। यह ते जीवनपर्यन्त कष्ट भोगने, तपस्या करने और अन्तमें अन्त आनन्दस्वरूप मोक्षकी प्राप्ति करनेके छिये है ॥ ४२॥

शिलोञ्छवृत्त्या परितृष्टचित्तो धर्म महान्तं विरजं जुपाणः। मय्यर्पितात्मा गृह एव तिष्ठ-

आतिप्रसक्तः समुपैति शान्तिम् ॥४३॥ जो ब्राह्मण घरमें रहकर अपने महान् धर्मका निष्कामभावते पालन करता है और खेतोंमें तथा बाजारोंमें गिरे-पड़े दाने चुनका संतोषपूर्वक अपने जीवनका निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अन्तः करण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यन्त आंसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास विषे ही परमशान्ति-खरूप परमपद प्राप्त कर लेता है ॥ ४३॥

समुद्धरन्ति ये विश्रं सीदन्तं मत्परायणम्। तानुद्धरिष्ये नचिरादापद्भयो नौरिवार्णवात्।।४४॥ जो लोग विपत्तिमें पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मणको विपत्तियोंसे बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपित्तयोंसे उसी प्रकार बचा लेता हूँ, जैसे समुद्धमें डूबते हुए प्राणीको नौका बचा लेती है ॥ ४४॥

सर्वाः समुद्धरेद् राजा पितेव व्यसनात् प्रजाः। आत्मानमात्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान् ॥४५॥ राजा पिताके समान सारी प्रजाका कष्टसे उद्घार करे—उन्हें बचावे, जैसे गजराज दृसरे गजोंकी रक्षा करता है और धीर होकर खयं अपने आपसे अपना उद्घार करे॥ ४५॥

एवंविधो नरपितविंमानेनार्कवर्चसा । विध्येहाराभं कृतस्निमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ जो राजा इस प्रकार प्रजाकी रक्षा करता है, वह सारे पापोंसे मुक्त होकर अन्त समयमें सूर्यके समान तेजस्वी विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकमें जाता है और इन्द्रके साथ सुख भोगता है ॥ ४६॥

सीदन् विप्रो विणिग्र्यस्या पण्यैरेवापदं तरेत्।
रवज्ञेन वाऽऽपदाक्रान्तो न श्र्य्यस्या कथश्चन ॥४७॥
यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ-यागादिसे अपनी जीविका न
वला सके, तो वैश्य-वृत्तिका आश्रय ले ले, और जबतक विपत्ति
रूर न हो जाय तबतक करें। यदि बहुत बड़ी आपत्तिका सामना
करना हो तो तल्यार उठाकर क्षत्रियोंकी वृत्तिसे भी अपना काम

चला ले, परंतु किसी भी अवस्थामें नीचोंकी सेवा—िक्षे 'श्वानवृत्ति' कहते हैं—न करें ॥ ४७॥

वैद्ययृत्त्या तु राजन्यो जीवेन्मृगययाऽऽपित्। चरेद् वा विप्ररूपेण न श्वयृत्त्या कथश्चन ॥१८॥ इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदिके द्वारा असे जीवनका निर्वाह न कर सके तो वैश्यवृत्ति व्यापार आदि कर है। बहुत बड़ी आपित हो तो शिकारके द्वारा अथवा विद्यार्थिको पदाकर अपनी आपित्तके दिन काट दे, परन्तु नीचोंकी सेन, श्वानवृत्तिका आश्रय कभी न ले॥ १८॥

श्र्द्रैवृत्तिं भजेद् वैद्यः श्र्द्रः कीरुकटिकयाम्। कृच्छ्रानमुक्तो न गर्हीण वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा ॥४९॥

वैश्य भी आपत्तिके समय शूद्रोंकी वृत्ति सेवासे अपना जीवन-निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारुवृत्तिका आश्रा ले ले; परंतु उद्भव! ये सारी बातें आपत्तिकालके लिये ही हैं। आपत्तिका समय बीत जानेपर निम्नवणोंकी वृत्तिसे जीविकोपार्जन करनेका लोभ ने करे।। ४९॥

वेदाध्यायस्वधास्त्राहाबल्यन्नाद्यैर्यथोद्यम् । देवर्षिपितृभृतानि मद्रूपाण्यन्वहं यजेत् ॥५०॥ गृहस्थ पुरुषको चाहिये कि वेदाध्ययनरूप ब्रह्मयज्ञ, तर्पणह्प पितृयज्ञ, हवनरूप देवयज्ञ, काकबिछ आदि भूतयज्ञ और अन्नदानरूप अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरे स्वरूपभूत ऋषि, देवता,

१. श्रूद्रवृत्तिर्भवेद्दैश्यः । २. कारुकटिकयः ।

पितर, मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियोंकी यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे ॥ ५०॥

यहच्छयोपपन्नेन गुक्केनोपार्जितेन वा । धनेनापीडयन् भृत्यान् न्यायेनैवाहरेत् क्रतून्।।५१॥ गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्रोक्त रीतिसे उपार्जित अपने गुद्ध धनसे अपने भृत्य, आश्रित प्रजाजनको किसी प्रकारका कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधिके साथ ही यज्ञ करे ॥ ५१॥

कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमाद्येत् कुटुम्ब्यपि । विपश्चित्रश्वरं पश्येददृष्टमपि दृष्टवत् ॥५२॥

प्रिय उद्भव ! गृहस्थ पुरुष कुटुम्बमें आसक्त न हो । बड़ा कुटुम्ब होनेपर भी भजनमें प्रमाद न करे । बुद्धिमान् पुरुषको यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि जैसे इस लोककी सभी वस्तुएँ नाशवान् हैं, वैसे ही स्वर्गादि परलोकके भोग भी नाशवान् ही हैं ॥ ५२ ॥

पुत्रदाराप्तवन्धृनां सङ्गमः पान्थसङ्गमः। अनुदेहं वियन्त्येते स्वमो निद्रानुगो यथा॥५३॥

यह जो स्नी-पुत्र, भाई-बन्धु और गुरुजनोंका मिलना-जुलना है, यह वैसा ही है, जैसे किसी प्याऊपर कुछ बटोही इकट्ठे हो गये हों । सबको अलग-अलग रास्ते जाना है । जैसे खप्न नींद ट्रेटनेतक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने-जुलनेवालोंका सम्बन्ध ही बस, शरीरके रहनेतक ही रहता है; फिर तो कौन किसको पूलता है ॥ ५३ ॥

इत्थं परिमृशन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद् वसन्। न गृहेरनुवध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः॥५४॥

गृहस्थको चाहिये कि इस प्रकार विचार करके घर-गृहसी फैंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्तभावसे रहे मानो कोई अतिषि निवास कर रहा हो । जो शरीर आदिमें अहङ्कार और घर आदिं ममता नहीं करता, उसे घर-गृहस्थीके फंदे बाँध नहीं सकते॥ ५॥

कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ट्रा सामेव अक्तिमान्। तिष्ठेद् वनं वोपविशेत् प्रजावान् वा परित्रजेत् ॥५५॥ भक्तिमान् पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मोंके द्वारा में। आराधना करता हुआ घरमें ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान् होते वानप्रस्थ-आश्रममें चला जाय या संन्यासाश्रम स्वीकार कर ले॥५५॥

> यस्त्वासक्तमितर्गेहे पुत्रवित्तेषणातुरः । स्त्रेणः कृपणधीर्मूढो ममाहमिति बध्यते ॥५६॥

प्रिय उद्धव ! जो छोग इस प्रकारका गृहस्थजीवन न बिताकत घर-गृहस्थीमें ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री, पुत्र और धनकी कामनाओं फँसकर हाय-हाय करते रहते और मूढ़तावश स्त्रीछम्पट और कृणा होकर मैं-मेरेके फेरमें पड़ जाते हैं, वे बँध जाते हैं ॥ ५६॥

अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः । अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः ॥५७॥ वे सोचते रहते हैं—'हाय ! हाय ! मेरे माँ-बाप बूढ़े हो गये। पत्नीके बाल-बच्चे अभी छोटे-छोटे हैं, मेरे न रहनेपर ये दीन, अनाप और दुखी हो जायँगे; फिर इनका जीवन कैसे रहेगा ११॥ ५७॥ एवं गृहाशयाक्षिप्तहृदयो सूढधीरयम् । अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोऽन्धं विश्वते तमः ॥५८॥ इस प्रकार घर-गृहस्थीकी वासनासे जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह म्इबुद्धि पुरुष विषयमोगोंसे कभी तृप्त नहीं होता, उन्हींमें उलझकर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरकमें जाता है ॥ ५८ ॥

> इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥



# अथाष्टादशोऽध्यायः

वानप्रस्य और संन्यासीके धर्म

श्रीभगवानुवाच

वनं विविक्षुः पुत्रेषु भार्या न्यस्य सहैव वा ।
वन एव वसेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥१॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्धव!यदि गृहस्थ मनुष्य
वानप्रस्थ-आश्रममें जाना चाहे, तो अपनी पत्नीको पुत्रोंके हाथ सौंप
दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शान्त चित्तसे अपनी
आयुका तीसरा भाग वनमें ही रहकर व्यतीत करे ॥१॥

कन्दमूलफलैर्वन्यैर्भेध्यैर्धितं प्रकल्पयेत् । वसीत वल्कलं वासस्तृणपर्णाजिनानि च ॥ २॥ उसे वनके पिवत्र कन्द-मूळ और फलोंसे ही शरीर-निहें करना चाहिये; वस्रकी जगह वृक्षोंकी छाळ पिहने अथवा वास-पा और मृगछ।ठासे ही काम निकाळ ले ॥ २॥

केशरोमनखश्मश्रमलानि विभृयाद् दतः।
न धावेदण्सु मज्जेत त्रिकालं स्थण्डिलेशयः॥३॥
केश, रोएँ, नख और मूँछ-दादीरूप शरीरके मलको हार्ये
नहीं। दातुन न करे। जलमें घुसकर त्रिकाल स्नान करे और प्रतीप
ही पड़ रहे॥ ३॥

ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्रीन् वर्षास्वासारपाड् जले । आकण्ठमग्नः शिशिरे एवंवृत्तस्तपश्चरेत् ॥४॥ ग्रीष्म ऋतुमें पञ्चाग्नि तपे, वर्षा ऋतुमें खुले मैदानमें एष्या वर्षाकी बौछार सहे । जाड़ेके दिनोंमें गलेतक जलमें डूबा रहे । स प्रकार घोर तपस्यामय जीवन व्यतीत करे ॥ ४ ॥

अग्निपकं समश्रीयात् कालपक्कमथापि वा । उल्लंखलाइमकुट्टो वा दन्तोल्लंखल एव वा ॥५॥ कन्द-मृट्टोंको केवट आगमें मूनकर खा ले अथवा सम्यातुसा पके हुए फल आदिके द्वारा ही काम चला ले । उन्हें कूटतेकी आवश्यकता हो तो ओखलीमें या सिल्पर कूट ले, अन्यथा दाँतींने ही चबा-चबाकर खा ले ॥ ५॥

खयं संचितुयात् सर्वमात्मनो वृत्तिकारणम् । देशकालवलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतम् ॥ ६॥ वानप्रस्थाश्रमीको चाहिये कि कौन-सा पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये, कौन-कौन पदार्थ अपने अनुकूल हैं—इन बातोंको जानकर अपने जीवन-निर्वाहके लिये खयं ही सब प्रकारके कन्द-मूल-फल आदि ले आवे। देश-काल आदिसे अनिमज्ञ लोगोंसे लाये हुए अथवा दूसरे समयके सञ्चित पदार्थोंको अपने काममें न ले ॥ ६॥

वन्येश्वरुपुरोडाग्रोनिंवपेत् काँलचोदितान् । न तु श्रोतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥ ७॥ नीवार आदि जंगली अन्तसे ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे और उन्हींसे समयोचित आग्रयण आदि वैदिक कर्म करे । वानप्रस्था हो जानेपर वेदविहित पशुओंद्वारा मेरा यजन न करे ॥ ७॥

अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूर्ववत् । चातुर्मास्यानि च मुनेराम्नातानि च नैगमैः ॥ ८॥ वेदवेत्ताओंने वानप्रस्थीके लिये अग्निहोत्र, दर्श, पौर्णमास और चातुर्मास्य आदिका वैसा ही विधान किया है, जैसा गृहस्थोंके लिये है ॥ ८॥

एवं चीर्णेन तपसा मुनिर्धमनिसन्ततः । मां तपोमयमाराध्य ऋषिलोकादुपैति माम् ॥ ९॥

<sup>\*</sup> अर्थात् मुनि इस बातको जानकर कि अमुक पदार्थ कहाँसे लाना चाहिये, किस समय लाना चाहिये और कौन-कौन पदार्थ अपने अनुक्ल हैं, खयं ही नवीन-नवीन कन्द-मूल-फल आदिका सञ्चय करे । देश-कालादिसे अनिभन्न अन्य जनोंके लाये हुए अथवा कालान्तरमें सञ्चय किये हुए पदार्थोंके सेवनसे व्याधि आदिके कारण तपस्यामें विष्न होनेकी आशंका है।

१. कालचोदितम् । २. पौर्णमासः ।

इस प्रकार घोर तपस्या करते-करते मांस सूख जानेके काल वानप्रस्थीकी एक-एक नस दीखने छगती है। वह इस तपस्याके हाल मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियोंके छोकमें जाता है और क्हीं फिर मेरे पास आ जाता है; क्योंकि तप मेरा ही खरूप है॥९॥

यस्त्वेतत् कुच्छतश्चीर्णं तपो निःश्रेयसं महत्। कामायारपीयसे युञ्ज्याद् बालिशः कोऽपरस्ततः ॥१॥ प्रिय उद्धव! जो पुरुष बड़े कष्टसे किये हुए और मोक्ष देनेवाले इस महान् तपस्याको खर्ग, ब्रह्मछोक आदि छोटे-मोटे फलोंकी प्राक्ति लिये करता है, उससे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा! इसिंग्ले तपस्याका अनुष्ठान निष्कामभावसे ही करना चाहिये॥ १०॥

यदासौ नियमेऽकल्पो जरया जातवेपथुः। आत्मन्यग्रीन् समारोप्य मिच्चतोऽग्निं समाविशेत् ॥११॥ प्यारे उद्धव! वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमें ब्राण्डन करनेमें असमर्थ हो जाय, बुढ़ापेके कारण उसका श्रीं। काँपने छगे, तब यज्ञाग्नियोंको भावनाके द्वारा अपने अन्तःकरणमें आरोपित कर ले और अपना मन मुझमें छगाकर अग्निमें प्रवेश का जाय। (यह विधान केवल उनके लिये है, जो विरक्त नहीं हैं)॥ ११॥

यदा कंर्मविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । विरागो जायते सम्यङ् न्यस्ताग्निः प्रव्रजेत्ततः ॥१२॥ यदि उसकी समझमें यह बात आ जाय कि काम्य क्रमेंसे उनके फलखरूप जो लोक प्राप्त होते हैं, वे नरकोंके समान ही

१. धर्मविपाकेषु । २. ह्यस्य ।

दुःखपूर्ण हैं और मनमें लोक-परलोकसे पूरा वैराग्य हो जाय तो विधिपूर्वक यज्ञाग्नियोंका परित्याग करके संन्यास ले ले॥ १२॥

इष्ट्रा यथोपदेशं मां दत्त्वा सर्वस्वमृत्विजे। अग्नीन् स्वप्राण आवेश्य निरपेक्षः परित्रजेत् ॥१३॥ जो वानप्रस्थी संन्यासी होना चाहे, वह पहले वेदविधिके अनुसार आठों प्रकारके श्राद्ध और प्राजापत्य यज्ञसे मेरा यजन करे। इसके बाद अपना सर्वस्व ऋत्विजको दे दे। यज्ञाग्नियोंको अपने प्राणोंमें छीन कर ले और फिर किसी भी स्थान, वस्तु और व्यक्तियोंकी अपेक्षा न रखकर खच्छन्द विचरण करे॥ १३॥

विष्रस्य वै संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । विष्ठान् कुर्वन्त्ययं द्यसानाक्रम्य समियात् परम् ॥१४॥

उद्धव जी ! जब ब्राह्मण संन्यास लेने लगता है, तब देवतालोग श्री-पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंका रूप धारण करके उसके संन्यास-प्रहणमें विष्ठ डालते हैं । वे सोचते हैं कि 'अरे ! यह तो हमलोगोंकी अवहेलना कर, हमलोगोंको लाँधकर परमात्माको प्राप्त होने जा रहा है' ॥ १४ ॥

विभृयाचेन्मुनिर्वासः कौपीनाच्छादनं परम् । त्यक्तं न दण्डपात्राभ्यामन्यत् किञ्चिदनापदि ॥१५॥ यदि संन्यासी वस्त्र धारण करे तो केवल लँगोटी लगा ले और अधिक-से-अधिक उसके ऊपर एक ऐसा छोटा-सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लँगोटी ढक जाय । तथा आश्रमोचित दण्ड और कमण्डलुके

१. विघ्नम्।

अतिरिक्त और कोई भी वस्तु अपने पास न रक्खे। यह निम आपत्तिकालको छोड़कर सदाके लिये है। १५॥

दृष्टिपूतं न्यसेत् पादं बस्त्रपूतं पिबेर्जंलम् । सत्यपूतां वदेद् वाचं मनःपूतं समाचरेत् ॥१६॥ नेत्रोंसे धरती देखकर पैर रक्खे, कपड़ेसे छानकर जलि मुँहसे प्रत्येक बात सत्यपूत—सत्यसे पिवत्र हुई ही निकाले औ शरीरसे जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक-सोच-विचार कर है करे ॥ १६॥

मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्।
न होते यस्य सन्त्यङ्ग वेणुभिन भवेद् यतिः ॥१॥
वाणीके लिये मौन, शरीरके लिये निश्चेष्ट स्थिति और मन्ने
लिये प्राणायाम दण्ड हैं। प्यारे उद्भव! जिसके पास ये तीनों दण्ड
नहीं हैं, वह केवल बाँसके दण्ड धारण करनेसे दण्डी स्वामी नहीं हो
जाता है ॥ १७॥

भिक्षां चतुर्षु वर्णेषु विगर्ह्यान् वर्जयंश्वरेत् । सप्तागारानसंक्लप्तांस्तुष्येछ्य्येन तावता ॥१८॥

संन्यासीको चाहिये कि जातिच्युत और गोघाती आदि पर्तितोंको छोड़कर चारों वणोंकी भिक्षा ले। केवल अनिश्चित सात घरोंसे जितना मिल जाय, उतनेसे ही सन्तोष कर ले।। १८॥

> बहिर्जलाश्चयं गत्वा तत्रोपस्पृश्य वाग्यतः । विभज्य पावितं शेषं भुज्जीताशेषमाहृतम् ॥१९॥

१. जलं पिबेत् ।

इस प्रकार भिक्षा लेकर बस्तीके बाहर जलाशयपर जाय, वहाँ हाथ-पैर धोकर जलके द्वारा भिक्षा पिवत्र कर ले, फिर शास्त्रोक्त पद्धतिसे जिन्हें भिक्षाका भाग देना चाहिये, उन्हें देकर जो कुछ बचे उसे मौन होकर खा ले; दूसरे समयके लिये बचाकर न रक्खें और न अधिक माँगकर ही लाये ॥ १९॥

एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः। आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान् समदर्शनः।।२०॥ संन्यासीको पृथ्वीपर अकेले ही विचरना चाहिये। उसकी कहीं भी आसक्ति न हो, सब इन्द्रियाँ अपने वशमें हों। वह अपने-आपमें ही मस्त रहे, आत्म-प्रेममें ही तन्मय रहे, प्रतिकूल-से-प्रतिकूल परिस्थितियोंमें भी धेर्य रक्खे और सर्वत्र समानरूपसे स्थित परमात्माका अनुभव करता रहे।। २०॥

विविक्तक्षेमशरणो मद्भावविमलाशयः । आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया म्रुनिः ॥२१॥ संन्यासीको निर्जन और निर्भय एकान्त-स्थानमें रहना चाहिये। उसका हृदय निरन्तर मेरी भावनासे विशुद्ध बना रहे। वह अपने-आपको मुझसे अभिन्न और अद्वितीय, अखण्डके रूपमें चिन्तन करे॥ २१॥

अन्वीक्षेतात्मनो बन्धं मोक्षं च ज्ञाननिष्ठया ।
बन्ध इन्द्रियविक्षेपो मोक्ष एषां च संयमः ॥२२॥
वह अपनी ज्ञाननिष्ठासे चित्तके बन्धन और मोक्षपर विचार
करे तथा निश्चय करे कि इन्द्रियोंका विषयोंके लिये विक्षिप्त होना—
चिश्चल होना बन्धन है और उनको संयममें रखना ही मोक्ष है ॥ २२॥

तसानियम्य षड्वर्शं मद्भावेन चरेन्म्रानिः । विरक्तः श्रुष्ठकामेभ्यो लब्ध्वाऽऽत्मानि सुखं महत् ॥२३॥ इसिल्यं संन्यासीको चाहिये कि मन एवं पाँचों ज्ञानेन्द्रियोशे जीत ले, भोगोंकी श्रुद्रता समझकर उनकी ओरसे सर्वथा मुँह मेह ले और अपने-आपमें ही परम आनन्दका अनुभव करे । इस प्रकार वह मेरी भावनासे भरकर पृथ्वीमें विचरता रहे ॥ २३॥

पुरग्रामत्रजान् संथिन् सिक्षार्थं प्रविशंश्वरेत्।
पुण्यदेशसरिच्छैलवनाश्रमवतीं महीम् ॥२४॥
केवल भिक्षाके लिये ही नगर, गाँव, अहीरोंकी बस्ती प यात्रियोंकी टोलीमें जाय। पवित्र देश, नदी, पर्वत, वन और आश्रमीं पूर्ण पृथ्वीमें बिना कहीं ममता जोड़े घूमता-फिरता रहे॥ २४॥

वानप्रस्थाश्रमपदेष्वभीक्ष्णं भैक्ष्यमाचरेत् । संसिध्यत्याश्वसंमोहः ग्रुद्धसच्चः शिलान्धसा ॥२५॥

मिक्षा भी अधिकतर वानप्रस्थियोंके आश्रमसे ही ग्रहण करे। क्योंकि कटे हुए खेतोंके दानेसे बनी हुई भिक्षा शीघ्र ही चित्रकी शुद्ध कर देती है और उससे बचा-खुचा मोह दूर होकर सिद्धि प्राप्त हो जाती है।। २५॥

नैतद् वस्तुतया पश्येद् दृश्यमानं विनश्यति । असक्तिचित्तो विरमेदिहामुत्र चिकीर्षितात् ॥२६॥ विचारवान् संन्यासी दृश्यमान जगत्को सत्य वस्तु कभी न समझे; क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान् है । इस जगत्में कही

१. सर्वान् ।

भी अपने चित्तको लगाये नहीं । इस लोक और परलोकमें जो कुछ करने-पानेकी इच्छा हो, उससे विरक्त हो जाय ॥ २६॥

यदेतदात्मिन जगन्मनोवाकप्राणसंहतम् । सर्वं मायेति तर्केण स्वस्यस्त्यक्त्वा न तत् स्मरेत् ॥२०॥ संन्यासी विचार करे कि आत्मामें जो मन, वाणी और प्राणोंका सङ्घातरूप यह जगत् है, वह सारा-का-सारा माया ही है । इस विचारके द्वारा इसका बाध करके अपने स्वरूपमें स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे ॥ २०॥

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भक्तो वानपेक्षकः ।
सिलङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ॥२८॥
ज्ञाननिष्ठ, विरक्त मुमुक्षु और मोक्षकी भी अपेक्षा न
रखनेवाला मेरा भक्त आश्रमोंकी मर्यादामें बद्ध नहीं है । वह चाहे
तो आश्रमों और उनके चिह्नोंको छोड़-छाड़कर, वेद-शास्त्रके
विधि-निषेधोंसे परे होकर खच्छन्द विचरे ॥ २८॥

बुधो बालकवत् क्रीडेत् कुश्रालो जडवश्चरेत्। वदेदुन्मत्तवद् विद्वान् गोचर्या नैगमश्चरेत्॥२९॥ वह बुद्धिमान् होकर भी बालकोंके समान खेले। निपुण होकर भी जडवत् रहे, विद्वान् होकर भी पागलकी तरह बातचीत करे और समस्त वेद-विधियोंका जानकार होकर भी पशुवृत्तिसे (अनियत आचारवान्) रहे॥ २९॥

वेदवादरतो न स्थान्न पाखण्डी न हैतुकः। गुष्कवादविवादे न कश्चित् पक्षं समाश्रयेत्।।३०॥ उसे चाहिये कि वेदोंके कर्मकाण्ड-भागकी व्याख्यामें न हो पाखण्ड न करे, तर्क-त्रितर्कसे बचे और जहाँ कोरा वाद-विवाद हे रहा हो, वहाँ कोई पक्ष न ले ॥ ३०॥

नोद्विजेत जनाव् धीरो जनं चोद्वेजयेत्र तु।
अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कश्चन।
देहम्रद्दिश्य पशुवद् वैरं कुर्याच केनचित्॥१॥
वह इतना धैर्यवान् हो कि उसके मनमें किसी भी प्राणी उद्देग न हो और वह खयं भी किसी प्राणीको उद्दिग्न न को।
उसकी कोई निन्दा करे, तो प्रसन्नतासे सह छे; किसीका अपण न करे। प्रिय उद्धव! संन्यासी इस शरीरके छिये किसीसे भी के न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं॥ ३१॥

> एक एव परो द्यातमा भूतेष्वातमन्यवस्थितः। यथेन्दुरुद्पात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च॥३१

जैसे एक ही चन्द्रमा जलसे भरे हुए विभिन्न पात्रोंमें अल अलग दिखायी देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणिंगें और अपनेमें भी स्थित है । सबकी आत्मा तो एक है ही पञ्चभूतोंसे बने हुए शरीर भी सबके एक ही हैं, क्योंकि सब पाक्ष भौतिक ही तो हैं । (ऐसी अवस्थामें किसीसे भी वैर-विरोध कर्ला अपना ही वैर-विरोध है ) ॥ ३२ ॥

> अलब्ध्या न विषीदेत काले कालेऽश्चनं क्वचित्। लब्ध्या न हृष्येद् धृतिमानुभयं दैवतन्त्रितम्।।३३॥ प्रिय उद्भव । संन्यासीको किसी दिन यदि समयपर भोजन व

मिले, तो उसे दुखी नहीं होना चाहिये और यदि बराबर मिलता रहे, तो हिषति न होना चाहिये। उसे चाहिये कि वह धैर्य रक्खे। मनमें हर्ष और विषाद दोनों प्रकारके विकार न आने दे; क्योंकि मोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारम्धके अधीन हैं॥ ३३॥

आहारार्थं समीहेत युक्तं तत् प्राणधारणम् । तत्त्वं विमृञ्यते तेन तद् विज्ञाय विम्रुच्यते ॥३४॥ भिक्षा अवश्य माँगनी चाहिये, ऐसा करना उचित ही है; क्योंकि मिक्षासे ही प्राणोंकी रक्षा होती है । प्राण रहनेसे ही तत्त्वका विचार होता है और तत्त्वविचारसे तत्त्वज्ञान होकर मुक्ति मिलती है ॥३४॥

यद्द्वापपन्नान्नमद्याच्छ्रेष्ठमुतापरम् ।
तथा वासस्तथा शय्यां प्राप्तं प्राप्तं भजेन्मुनिः ॥३५॥
संन्यासीको प्रारम्भके अनुसार अच्छी या बुरी — जैसी भी
भिक्षा मिल जाय, उसीसे पेट भर ले। वस्न और विछीने भी जैसे
मिल जायँ, उन्हींसे काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपनकी
कल्पना न करे॥ ३५॥

शौचमाचमनं स्नानं न तु चोदनया चरेत्। अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलयेश्वरः।।३६॥ जैसे मैं परमेश्वर होनेपर भी अपनी लीलासे ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमोंका पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञाननिष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमोंका लीलासे ही आचरण करे । वह शास्त्रविधिके अधीन होकर—विधिकिङ्कर होका करे॥ ३६॥

न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता। आदेहान्तात् क्वचित् ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया। ३०। क्योंकि ज्ञाननिष्ठ पुरुषको भेदकी प्रतीति ही नहीं होती। है पहले थी, वह भी मुझ सर्वात्माके साक्षात्कारसे नष्ट हो गी। यदि कभी-कभी मरणपर्यन्त बाधित भेदकी प्रतीति भी होती है, त भी देहपात हो जानेपर वह मुझसे एक हो जाता है ॥ ३०॥

दुःखोदकेषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्। अजिज्ञासितमद्भर्मों गुरुं ग्रुनिम्रुपात्रजेत् ॥३०॥ उद्भवजी ! ( यह तो हुई ज्ञानवान्की बात, अब वेब वैराग्यवान्की बात सुनो )। जितेन्द्रिय पुरुष, जब यह निरुप हो जाय कि संसारके विषयोंके भोगका फल दु:ख-ही-दु:ख है, तब ब विरक्त हो जाय और यदि वह मेरी प्राप्तिके साधनोंको न जानता है तो भगविचन्तनमें तन्मय रहनेवाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुकी शरण प्रश करे॥ ३८॥

तावत् परिचरेद् भक्तः श्रद्धावाननस्यकः। यावद् ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः॥३९॥ वह गुरुकी दढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रक्खे और उनमें दीव कभी न निकाले। जबतक ब्रह्मका ज्ञान हो, तबतक बड़े आदारे मुझे ही गुरुके रूपमें समझता हुआ उनकी सेवा करे ॥३९॥

१. पव्रजेत्।

यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचण्डेन्द्रियसारथिः ।
ज्ञानवैराग्यरहितस्त्रिदण्डग्रपजीवति ॥४०॥
सुरानात्मानमात्मस्थं निह्नुते मां च धर्महा ।
अविपक्षकषायोऽस्मादग्रुष्माच विहीयते ॥४१॥
किंतु जिसने पाँच इन्द्रियाँ और मन—इन छहोंपर विजय नहीं
प्राप्त की है, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथी बिगड़े
हुए हैं और जिसके हृद्ध्यमें न ज्ञान है और न तो वैराग्य, वह यदि
त्रिदण्डी संन्यासीका वेष धारणकर पेट पाछता है तो वह संन्यासधर्मका सत्तानाश ही कर रहा है और अपने पूज्य देवताओंको, अपनेआपको और अपने हृद्ध्यमें स्थित मुझको ठगनेकी चेष्टा करता है । अभी
उस वैषमात्रके संन्यासीकी वासनाएँ क्षीण नहीं हुई हैं; इसिल्ये
वह इस लोक और परलोक दोनोंसे हाथ धो बैठता है ॥४०-४१॥

भिक्षोधर्मः शमोऽहिंसा तप ईक्षा वैनौकसः।
गृहिणो भृतरक्षेज्या द्विजस्याचार्यसेवनम् ॥४२॥
संन्यासीका मुख्य धर्म है—शान्ति और अहिंसा। वानप्रस्थीका
मुख्य धर्म है—तपस्या और भगवद्भाव। गृहस्थका मुख्य धर्म है—
प्राणियोंकी रक्षा और यज्ञ-याग तथा ब्रह्मचारीका मुख्य धर्म है—
आचार्यकी सेवा॥ ४२॥

ब्रह्मचर्यं तपः शौचं सन्तोषो भृतसौहृदम् । गृहस्यस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम् ॥४३॥ गृहस्थ भी केवल ऋतुकालमें ही अपनी स्रीका सहवास करे ।

१. वनौकसाम्।

उसके लिये भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणि के प्रति प्रेमभाव—ये मुख्य धर्म हैं। मेरी उपासना तो समीने करनी चाहिये॥ ४३॥

इति मां यः स्वधर्मेण भजन् नित्यमनन्यमाक्। सर्वभृतेषु मद्भावो मद्भक्ति विन्दते दृढाम् ॥४४॥ जो पुरुष इस प्रकार अनन्यभावसे अपने वर्णाश्रमधर्मके द्वा मेरी सेवामें लगा रहता है और समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना काल रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है ॥ ४४॥

भक्तचोद्धवानपायिन्या सर्वलोकमहेश्वरम्। सर्वोत्पत्त्यप्ययं ब्रह्म कारणं मोपयाति सः॥४५॥

उद्भवजी ! मैं सम्पूर्ण लोकोंका एकमात्र खामी, सबकी उसि और प्रलयका परमकारण ब्रह्म हूँ । नित्य-निरन्तर बढ़नेवाली अखण्य भक्तिके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ४५॥

इति स्वधर्मनिर्णिक्तसत्त्वो निर्ज्ञातमद्गतिः। ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो निचरात् समुपैति माम्॥४६॥ इस प्रकार वह गृहस्थ अपने धर्मपालनके द्वारा अन्तःकरणके

शुद्ध करके मेरे ऐश्वर्यको—मेरे खरूपको जान लेता है और <sup>ब्रान</sup> विज्ञानसे सम्पन्न होकर शीघ्र ही मुझे प्राप्त कर लेता है।। <sup>१६॥</sup>

वर्णाश्रमवतां धर्म एष आचारलक्षणः। स एव मद्भक्तियुतो निःश्रेयसकरः परः॥४७॥ मैंने तुम्हें यह सदाचाररूप वर्णाश्रमियोंका धर्म बतलाया है। यरि इस धर्मानुष्ठानमें मेरी भक्तिका पुट लग जाय, तब तो इससे अनायारि ही परम कल्याणखरूप मोक्षकी प्राप्ति हो जाय ॥ ४७॥ एतत्तेऽिमहितं साधो भवान् पृच्छिति यच माम्। यथा स्वधर्मसंयुक्तो भक्तो मां सिमयात् परम्।।४८॥ साधुखभाव उद्भव! तुमने मुझसे जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर मैंने दे दिया और यह बतला दिया कि अपने धर्मका पालन करनेवाला भक्त मुझ परब्रह्मखरूपको किस प्रकार प्राप्त होता है।।४८॥



इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥

#### -

### अथैकोनविंशोऽध्यायः

भक्ति, ज्ञान और यम-नियमादि साधनोंका वर्णन

श्रीभगवानुवाच

यो विद्याश्रुतसम्पन्न आत्मवान् नानुमानिकः।
मायामात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानं च मिय संन्यसेत्।। १॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्भवजी! जिसने उपनिषदादि
शास्त्रोंके श्रवण, मनन और निदिध्यासनके द्वारा आत्मसाक्षात्कार कर
लिया है, जो श्रोत्रिय एवं ब्रह्मनिष्ठ है, जिसका निश्चय केवल युक्तियों
और अनुमानोंपर ही निर्भर नहीं करता, दूसरे शब्दोंमें—जो केवल
परोक्षज्ञानी नहीं है, वह यह जानकर कि सम्पूर्ण द्वैत-प्रपन्न और
सिकी निवृत्तिका साधन वृत्तिज्ञान मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन
कर दे, वे दोनों ही मुझ आत्मामें अध्यस्त हैं, ऐसा जान ले॥ १॥

ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च सम्मतः। स्वर्गञ्चेवापवर्गश्च नान्योऽर्थो मदते प्रियः॥२॥ ज्ञानी पुरुषका अभीष्ट पदार्थ में ही हूँ, उसके साधनसाध, स्वर्ग और अपवर्ग भी मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त और किसी भी पदार्थ से वह प्रेम नहीं करता ॥ २ ॥

ज्ञानिवज्ञानसंसिँद्धाः पदं श्रेष्ठं विदुर्मम । ज्ञानी प्रियतमोऽतो से ज्ञानेनासौ विभर्ति माम् ॥३॥ जो ज्ञान और विज्ञानसे सम्पन्न सिद्धपुरुष हैं, वे ही में वास्तविक खरूपको जानते हैं । इसीलिये ज्ञानी पुरुष मुझे सब्धे प्रिय है । उद्धवजी ! ज्ञानी पुरुष अपने ज्ञानके द्वारा निरन्तर मुझे अपने अन्तःकरणमें धारण करता है ॥ ३ ॥

तपस्तीर्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च। नालं कुर्वन्ति तां सिद्धं या ज्ञानकलया कृता ॥४॥ तत्त्वज्ञानके लेशमात्रका उदय होनेसे जो सिद्धि प्राप्त होती है। वह तपस्या, तीर्थ, जप, दान अथवा अन्तःकरणशुद्धिके और किसी भी साधनसे पूर्णतया नहीं हो सकती ॥ ४॥

> तसाज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानमुद्धव । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥ ५॥

इसिलिये मेरे प्यारे उद्भव ! तुम ज्ञानके सिहत अपने आसि खरूपको जान लो और फिर ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न होकर मिकिमीव-से मेरा भजन करो ॥ ५॥

१. सम्बद्धाः । २. शुद्धिम् ।

ज्ञानविज्ञानयज्ञेन मासिष्ट्वाऽऽत्मानमात्मिन । सर्वयज्ञपतिं मां वे संसिद्धिं मुनयोऽगमन् ॥६॥ बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरणमें मुझ सब यज्ञोंके अधिपति आत्माका यजन करके परम सिद्धि प्राप्त की है ॥ ६॥

त्वय्युद्धवाश्रयति यस्त्रिविधो विकारो मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवर्गयोर्यत् । जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्यु-

राद्यन्तयोर्यद्सतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥ ७॥ उद्धव ! आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक—इन तीन विकारोंकी समष्टि ही शरीर है और वह सर्वथा तुम्हारे आश्रित है । यह पहले नहीं था और अन्तमें नहीं रहेगा; केवल बीचमें ही दीख रहा है । इसलिये इसे जादूके खेलके समान माया ही समझनी चाहिये । इसके जो जन्मना, रहना, बदना, बदलना, घटना और नष्ट होना—ये छः भावविकार हैं, इनसे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । यही नहीं, ये विकार उसके भी नहीं हैं; क्योंकि वह खयं असत् है । असत् वस्तु तो पहले नहीं थी, बादमें भी नहीं रहेगी; इसलिये बीचमें भी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता ॥ ७ ॥

उद्धव उवाच ज्ञानं विशुद्धं विषुठं यथैत-द्वैराग्यविज्ञानयुतं पुराणम् । आख्याहि विश्वेश्वर विश्वमूर्ते त्वद्भक्तियोगं च महद्विमृग्यम् ॥ ८॥ उद्धवजीने कहा—विश्वरूप परमात्मन् ! आप ही किले खामी हैं। आपका यह वैराग्य और विज्ञानसे युक्त सनातन एवं विशुद्ध ज्ञान जिस प्रकार सुदृढ़ हो जाय, उसी प्रकार मुझे राष्ट्र करके समझाइये और उस अपने भक्तियोगका भी वर्णन कीजिये जिसे ब्रह्मा आदि महापुरुष भी ढूँढ़ा करते हैं॥ ८॥

तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश। पञ्यामि नान्यच्छरणं तवाङ्घि-द्वन्द्वातपत्रादमृताभिवर्षात् ॥९॥

मेरे खामी! जो पुरुष इस संसारके विकट मार्गमें तीनों तार्फे के थपेड़े खा रहे हैं और भीतर-बाहर जल-भुन रहे हैं, उनके बिं आपके अमृतवर्षी युगल चरणारविन्दोंकी छत्र-छायाके अतिरिक् और कोई भी आश्रय नहीं दीखता॥ ९॥

दण्टं जनं संपतितं बिलेऽसिन्
कालाहिना क्षुद्रसुखोरुतर्षम्।
समुद्धरैनं कृपयाऽऽपवग्यैंर्वचोमिरासिश्च महानुभाव॥१०॥

महानुभाव! आपका यह अपना सेवक अँधेरे कुएँ विश्व हुआ है, कालरूपी सर्पने इसे उस रक्खा है; फिर भी विषयों के धुर्व सुख-भोगों की तीव्र तृष्णा मिटती नहीं, बढ़ती ही जा रही है। अप

१. प्राचीन प्रतिमें श्लोक ९ 'तापत्रयेणा'' 'से ११ वें श्लोक पूर्वार्द्ध '' 'धर्मभृतां वरम् ।' तकका पाठ नहीं है।

कृपा करके इसका उद्घार कीजिये और इससे मुक्त करनेवाळी वाणीकी सुधा-धारासे इसे सराबोर कर दीजिये ॥ १०॥

#### श्रीभगवानुवाच

इत्थमेतत् पुरा राजा भीष्मं धर्मभृतां वरम्। अजातरात्रः पप्रच्छ सर्वेषां नोऽनुशृण्वताम्।।११॥ भगवान् श्रीकृष्णने कदा--उद्धवजी ! जो प्रश्न तुमने मुझसे किया है, यही प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिरने धार्मिकशिरोमणि भीष्म-पितामहसे किया था। उस समय हम सभी छोग वहाँ विद्यमान थे॥११॥

निष्टते भारते युद्धे सुहिन्धिनविह्वलः । श्रुत्वा धर्मान् बहून् पश्चान्मोक्षधर्मानपृच्छत ॥१२॥ जब भारतीय महायुद्ध समाप्त हो चुका था और धर्मराज युधिष्ठिर अपने खजन-सम्बन्धियोंके संहारसे शोक-विह्वल हो रहे थे, तब उन्होंने भीष्मिपतामहसे बहुत-से धर्मीका विवरण सुननेके पश्चात् मोक्षके साधनोंके सम्बन्धमें प्रश्न किया था ॥ १२॥

तानहं तेऽभिधास्यामि देवत्रतमुखाच्छुतान्। ज्ञानवैराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपचृंहितान्।।१३॥

उस समय भीष्मिपतामहके मुखसे सुने हुए मोक्ष-धर्म मैं तुम्हें सुनाऊँगा । क्योंकि वे ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान, श्रद्धा और भक्तिके भावोंसे परिपूर्ण हैं ॥ १३॥

नवैकादश पश्च त्रीन् भावान् भृतेषु येन वै। ईक्षेताथैकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्।।१४॥

१. ज्ञानविज्ञानवैराग्य० ।

उद्भवजी ! जिस ज्ञानसे प्रकृति, पुरुष, महत्तत्व, अहंका और पञ्चतन्मात्रा-ये नौ, पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन-ये ग्यारह, पाँच महाभूत और तीन गुण अर्थात् हा अट्ठाईस तत्त्वोंको ब्रह्मासे लेकर तृणतक सम्पूर्ण कार्योंमें देखा जात है और इनमें भी एक परमात्मतत्त्वको अनुगत रूपसे देखा जात है--वह परोक्षज्ञान है, ऐसा मेरा निश्चय है ॥ १४॥

एतदेव हि विज्ञानं न तथैकेन येन यत्। स्थित्युत्पत्त्यप्ययान् पद्येद् भावानां त्रिगुणात्मनाम्॥१५॥ जब जिस एक तत्त्वसे अनुगत एकात्मक तत्त्वोंको पहले देखा था, उनको पहलेके समान न देखे, किंतु एक परमकारण ब्रह्मो ही देखे, तब यही निश्चित विज्ञान ( अपरोक्षज्ञान ) कहा जाता है। (इस ज्ञान और विज्ञानको प्राप्त करनेकी युक्ति यह है कि) यह शरीर आदि जितने भी त्रिगुणात्मक सावयव पदार्थ हैं, उनकी शिति उत्पत्ति और प्रलयका विचार करे ॥ १५॥

आदावन्ते च मध्ये च सृज्यात् सृज्यं यदन्वियात्। पुनस्तत्प्रतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्॥१६॥ जो तत्त्ववस्तु सृष्टिके प्रारम्भमें और अन्तमें कारणहपसे सि रहती है, वही मध्यमें भी रहती है और वही प्रतीयमान कार्यने प्रतीयमान कार्यान्तरमें अनुगत भी होती है। फिर उन कार्योंका प्रचय अथवा बाध होनेपर उसके साक्षी एवं अधिष्ठान रूपसे शेष ह जाती है । वहीं सत्य परमार्थ वस्तु है, ऐसा समझे ॥ १६॥

श्रुतिः प्रत्यक्षमैतिद्यमनुमानं चतुष्टयम्। प्रमाणेष्वनवस्थानाद् विकल्पात् स विरज्यते ॥१७॥ श्रुति, प्रत्यक्ष, ऐतिह्य ( महापुरुषों में प्रसिद्धि ) और अनुमान— प्रमाणों में यह चार मुख्य हैं । इनकी कसौटीपर कसनेसे दृश्य प्रपञ्च अस्थिर, नश्वर एवं विकारी होनेके कारण सत्य सिद्ध नहीं होता, इसिल्ये विवेकी पुरुष इस विविध कल्पनाद्धप अथवा शब्दमात्र प्रपञ्च-से विरक्त हो जाता है ॥ १७॥

कर्मणां परिणासित्वादाविरिश्चादमङ्गलम् । विपश्चिन्नश्वरं पञ्चेददृष्टमिष दृष्टवत् ॥१८॥ विवेकी पुरुषको चाहिये कि वह खर्गादि फल देनेवाले यज्ञादि कर्मोंके परिणामी—नश्वर होनेके कारण ब्रह्मलोकपर्यन्त खर्गादि सुख—अदृष्टको भी इस प्रत्यक्ष विषय-सुखके समान ही अमङ्गल, दु:खदायी एवं नाशवान् समझे ॥ १८॥

भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ।
पुनश्च कथियप्यामि मद्भक्तेः कारणं परम्।।१९॥
निष्पाप उद्धवजी! भक्तियोगका वर्णन मैं तुम्हें पहले ही
सुना चुका हूँ; परंतु उसमें तुम्हारी बहुत प्रीति है; इसलिये मैं तुम्हें
फिरसे भक्ति प्राप्त होनेका श्रेष्ठ साधन बतलाता हूँ॥ १९॥

श्रद्धामृतकथायां मे शश्चन्मद्नुकीर्तनम् । परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिः स्तवनं मम ॥२०॥ जो मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहता हो, वह मेरी अमृतमयी कथामें श्रद्धा रक्खे; निरन्तर मेरे गुण, छीछा और नामोंका संकीर्तन करे; मेरी पूजामें अत्यन्त निष्ठा रक्खे और स्तोत्रोंके द्वारा मेरी स्तुति करे ॥ २०॥

आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गैरभिवन्दनम् । मद्भक्तपूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः ॥२१॥ मेरी सेवा-पूजामें प्रेम रक्खे और सामने साष्टाङ्ग छोटकर प्रणा करे; मेरे भक्तोंकी पूजा मेरी पूजासे बढ़कर करे और समस्त प्राणिकी मुझे ही देखे।। २१॥

मदर्थेष्वङ्गचेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम्। मय्यर्पणं च मनसः सर्वकामविवर्जनम् ॥२२॥ अपने एक-एक अङ्गकी चेष्टा केवल मेरे ही लिये करे, वाणीरे मेरे ही गुणोंका गान करे और अपना मन भी मुझे ही अर्पित करहे तथा सारी कामनाएँ छोड़ दे॥ २२॥

मदर्थेऽर्थपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। इष्टं दत्तं हुतं जप्तं मद्र्थं यद् व्रतं तपः ॥२३॥ मेरे लिये धन, भोग और प्राप्त सुखका भी परित्याग कर है और जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, व्रत और तप किया जाय वह सब मेरे लिये ही करे।। २३॥

एवं धर्मैर्मनुष्याणामुद्धवात्मनिवेदिनाम् । मिय सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्याविशव्यते ॥ १४॥ उद्भवजी ! जो मनुष्य इन धर्मोंका पालन करते हैं और <sup>मेरे</sup> प्रति आत्म-निवेदन कर देते हैं, उनके हृदयमें मेरी प्रेममयी भिक्ति उदय होता है और जिसे मेरी भक्ति प्राप्त हो गयी, उसके लिये और किस दूसरी वस्तुका प्राप्त होना शेष रह जाता है ? ॥ २४॥

यदाऽऽत्मन्यर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्वोपग्रंहितम् । धर्मं ज्ञानं सवैराग्यमेश्वर्यं चामिपद्यते ।।२५॥ इस प्रकारके धर्मोका पालन करनेसे चित्तमें जब सत्त्वगुणकी वृद्धि होती है और वह शान्त होकर आत्मामें लग जाता है; उस समय साधकको धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य खयं ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ २५॥

यद्रितं तद् विकल्पे इन्द्रियैः परिधावति ।
रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विपर्ययम् ॥२६॥
यह संसार विविध कल्पनाओंसे भरपूर है । सच पूछो तो
इसका नाम तो है, किन्तु कोई वस्तु नहीं है । जब चित्त इसमें
लगा दिया जाता है, तब इन्द्रियोंके साथ इधर-उधर भटकने लगता
है । इस प्रकार चित्तमें रजोगुणकी बाद आ जाती है, वह असत्
वस्तुमें लग जाता है और उसके धर्म, ज्ञान आदि तो लुप्त हो ही
जाते हैं. वह अधर्म, अज्ञान और मोहका भी घर बन जाता है ॥२६॥

धर्मी मद्भक्तिकृत् प्रोक्तो ज्ञानं चैकात्म्यदर्शनम् ।
गुणेष्वसङ्गो वैराग्यमैश्वर्यं चाणिमादयः ॥२७॥
उद्भव ! जिससे मेरी भक्ति हो, वही धर्म है; जिससे ब्रह्म और
आत्माकी एकताका साक्षात्कार हो, वही ज्ञान है; विषयोंसे असङ्ग—
निर्लेष रहना ही वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वर्य हैं॥२७॥

उद्भव उवाच

यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकर्शन । कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृतिः प्रभो ॥२८॥

१. वा प्रपद्यते।

उद्धवजीने कहा - रिपुसूदन ! यम और नियम किले प्रकारके हैं ? श्रीकृष्ण ! राम क्या है ? दम क्या है ? प्रभो ! तितिहा और धेर्य क्या है ? || २८ ||

किं दानं किं तपः शौर्थं किं सत्यमृतमुच्यते। कस्त्यागः किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा ॥२९॥ आप मुझे दान, तपस्या, शूरता, सत्य और ऋतका भी खला बतलाइये । त्याग क्या है ? अभीष्ट धन कौन-सा है ? यह कि कहते हैं ? और दक्षिणा क्या वस्तु है ? ॥ २९॥

पुंसः किंखिद् बलं श्रीमन् भगो लामश्र केशव। का विद्या ही: परा का श्री: किं सुखं दुःखमेव च ॥३०॥ श्रीमान् केशव ! पुरुषका सचा बल क्या है ? भग किसे कहते हैं ? और छाभ क्या वस्तु है ? उत्तम विद्या, छजा, श्री तथा सुब और दुःख क्या हैं ? ॥ ३०॥

कः पण्डितः कश्च मूर्त्वः कः पन्था उत्पथश्च कः। कः खर्गों नरकः कः स्वित् को बन्धुरुत कि गृहम् ॥३१॥ पण्डित और मूर्खिके छक्षण क्या हैं ? सुमार्ग और कुमार्गका क्या लक्षण है ? स्वर्ग और नरक क्या हैं ? माई-बन्धु किसे मानना चाहिये ? और घर क्या है ? ॥ ३१ ॥

क आख्यः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः । एतान् प्रश्नान् मम ब्रुहि विपरीतांश्र सत्पते ॥३२॥ धनवान् और निर्धन किसे कहते हैं ? कृपण कौन है ? और ईश्वर किसे कहते हैं ? भक्तवत्सल प्रभो ! आप मेरे इन प्र<sup>श्लोंकी</sup> उत्तर दीजिये और साथ ही इनके विरोधी भावोंकी भी व्याख्या कीजिये ॥ ३२ ॥

### श्रीभगवानुवाच

अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसञ्चयः । आस्तिक्यं ब्रह्मचर्यं च मौनं स्थेर्यं क्षमाभयम् ॥३३॥ शौचं जपस्तपो होमः श्रद्धाऽऽतिथ्यं मदर्चनम् । तीर्थाटनं परार्थेहा तुष्टिराचार्यसेवनम् ॥३४॥ एते यमाः सनियमा उभयोद्वीदश स्पृताः । पुंसाम्रुपासितास्तात यथाकामं दुहन्ति हि ॥३५॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा-- 'यम' बारह हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), असङ्गता, छज्जा, असञ्चय (आवश्यकतासे अधिक धन आदि न जोड़ना ), आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय । नियमोंकी संख्या भी बारह ही हैं। शौच ( बाहरी पवित्रता और भीतरी पवित्रता ), जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथिसेवा, मेरी पूजा, तीर्थयात्रा, परोपकारकी चेष्टा, सन्तोष और गुरुसेवा-इस प्रकार 'यम' और 'नियम' दोनोंकी संख्या बारह-बारह हैं। ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकारके साधकोंके लिये उपयोगी हैं। उद्भवजी ! जो पुरुष इनका पाळन करते हैं, वे यम और नियम उनके इच्छानुसार उन्हें भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं॥ ३३-३५॥

शमो मन्निष्ठता बुद्धेर्दम इन्द्रियसंयमः । तितिक्षा दुःखसम्मर्षो जिह्वोपस्यजयो घृतिः ॥३६॥

बुद्धिका मुझमें लग जाना ही 'शम' है। इन्द्रियोंके संयक्त नाम 'दम' है । न्यायसे प्राप्त दुःखके सहनेका नाम 'तितिक्षा'है। जिह्ना और जननेन्द्रियपर विजय प्राप्त करना 'धैर्य' है ॥ ३६॥

दण्डन्यासः परं दानं कामत्यागस्तपः स्मृतम्।

स्वभावविजयः शौर्यं सत्यं च समदर्शनम् ॥३७॥ किसीसे द्रोह न करना, सबको अभय देना 'दान' है। कामनाओंका त्याग करना ही 'तप' है। अपनी वासनाओंगर विजय प्राप्त करना ही 'शूरता' है । सर्वत्र समलरूप, सत्यलरूप परमामान्न दर्शन ही 'सत्य' है ॥ ३७॥

ऋतं च स्रनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता। कर्मस्वसङ्गमः श्रोचं त्यागः संन्यास उच्यते ॥३८॥ इसी प्रकार सत्य और मधुर भाषणको ही महात्माओंने 'ऋत' कहा है। कमों में आसक्त न होना ही 'शोच' है। कामनाओं का त्याग ही सच्चा 'संन्यास' है ॥ ३८॥

धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तमः। दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम् ॥३९॥

धर्म ही मनुष्योंका अभीष्ट 'धन' है। मैं परमेश्वर ही पड़ी हूँ। ज्ञानका उपदेश देना ही 'दक्षिणा' है। प्राणायाम ही श्रेष 'बल' है ॥ ३९॥

> भगों में ऐश्वरों भावों लाभों मद्भक्तिरुत्तमः। विद्याऽऽत्मनि भिदावाघो जुगुप्सा हीरकर्मस ॥४०॥

१. सत्यं शौर्यं च । २. महेरवरो ।

मेरा ऐश्वर्य ही 'भग' है, मेरी श्रेष्ठ भक्ति ही उत्तम 'लाभ' है, सच्ची 'विद्या' वहीं है जिससे ब्रह्म और आत्माका भेद मिट जाता है। पाप करनेसे घृणा होनेका नाम ही 'लजा' है।। ४०॥

श्रीर्गुणा नैरपेक्ष्याद्याः सुखं दुःखसुखात्ययः । दुःखं कामसुखापेक्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित् ॥४१॥

निरपेक्षता आदि गुण ही शरीरका सचा सौन्दर्य—'श्री' है, दुःख और मुख दोनोंकी भावनाका सदाके लिये नष्ट हो जाना ही 'मुख' है। विषय-भोगोंकी कामना ही 'दुःख' है। जो बन्धन और मोक्षका तस्त्र जानता है, वही 'पण्डित' है। ४१॥

पूर्वो देहाद्यहं चुद्धिः पन्था मन्निगमः स्मृतः । उत्पथिश्चित्तविश्चेपः स्वर्गः सत्त्वगुणोदयः ॥४२॥ नरकस्तमउन्नाहो चन्धुर्गुरुरहं सखे । गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाद्यो द्याद्य उच्यते ॥४३॥ शरीर आदिमें जिसका मैंपन है, वही 'मूर्ख' है । जो संसारकी ओरसे निवृत्त करके मुझे प्राप्त करा देता है, वही सच्चा 'सुमार्ग' है । चित्तकी बहिर्मुखता ही 'कुमार्ग' है । सत्त्वगुणकी वृद्धि ही 'सर्क' है । गुरु ही सच्चा 'माई-बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'माई-बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'भाई-बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'भाई-बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'भाई बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'भाई बन्धु' है और वह गुरु मैं हूँ । यह मनुष्य-शरीर ही सच्चा 'भाई बन्धु' है तथा सच्चा 'धनी' वह है, जो गुणोंसे सम्पन्न है, जिसके पास गुणोंका खजाना है ॥ ४२-४३॥

दित्रो यस्त्वसन्तृष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः। गुणेष्वसक्तधीरीशो गुणसङ्गो विपर्ययः॥४४॥

भा॰ ए॰ स्क॰ १८-

जिसके चित्तमें असंतोष है, अभावका बोध है, वही कि है। जो जितेन्द्रिय नहीं है, वही 'कुपण' है, समर्थ, खतन के 'ईश्वर' वह है, जिसकी चित्तवृत्ति विषयोंमें आसक्त नहीं है। हिंदी विपरीत जो विषयोंमें आसक्त है, वहीं सर्वथा 'असमर्थ' है। १४३।

एत उद्भव ते प्रक्रनाः सर्वे साधु निरूपिताः।
किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः।
गुणदोषदिशिद्धिषों गुणस्तूभयवर्जितः॥१५॥
प्यारे उद्भव ! तुमने जितने प्रक्षन पूछे थे, उनका उत्तर मैंने हे
दिया; इनको समझ लेना मोक्ष-मार्गके लिये सहायक हैं।मैं तुम्हें गु
और दोषोंका लक्षण अलग-अलग कहाँतक बताऊँ ? सबका सार्गि
इतनेमें ही समझ लो कि गुणों और दोषोंपर दृष्टि जाना ही सम्
बड़ा दोष है और गुण-दोषोंपर दृष्टि न जाकर अपने शान्त निःसंक्ष्म
स्वरूपमें स्थित रहे—वही सबसे बड़ा गुण है ॥ ४५॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कर्ये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥

## अथ विंशोऽध्यायः

ज्ञानयोग, कर्मयोग और मक्तियोग

उद्भव उवाच

विधिश्व प्रतिषेधश्व निगमो हीश्वरस्य ते। अवेक्षतेऽरविन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणाम्॥ १॥ उद्धवजीने कहा--कमलनयन श्रीकृष्ण ! आप सर्वशक्तिमान् हैं । आपकी आज्ञा ही वेद हैं; उसमें कुछ कमोंको करनेकी विधि है और कुछके करनेका निषेध हैं । यह विधि-निषेध कमोंके गुण और दोषकी परीक्षा करके ही तो होता है ॥ १ ॥

वर्णाश्रमविकर्षं च प्रतिलोमानुलोमजम् ।
द्रव्यदेशत्रयःकालान् स्वर्णं नरकमेव च ॥ २॥
वर्णाश्रम-भेदः प्रतिलोम और अनुलोमरूप वर्णसंकर, कमेंकि
उपयुक्त और अनुपयुक्त द्रव्य, देश, आयु और काल तथा खर्ग और
नरकके भेदोंका बोध भी वेदोंसे ही होता है ॥ २॥

गुणदोषभिदादृष्टिमन्तरेण वचस्तव ।
निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणम् ॥ ३ ॥
इसमें सन्देह नहीं कि आपकी वाणी ही वेद है, परंतु उसमें
विधि-निषेध ही तो भरा पड़ा है । यदि उसमें गुण और दोषमें भेद करनेवाली दृष्टि न हो, तो वह प्राणियोंका कल्याण करनेमें समर्थ ही कैसे हो ! ॥ ३ ॥

पितृदेवमनुष्याणां वेद्रचक्षुस्तवेश्वर ।
श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे साध्यसाधनयोरि ॥ ४ ॥
सर्वशक्तिमान् परमेश्वर ! आपकी वाणी वेद ही पितर, देवता
और मनुष्योंके लिये श्रेष्ठ मार्ग-दर्शकका काम करता है; क्योंिक
उसीके द्वारा खर्ग-मोक्ष आदि अदृष्ट वस्तुओंका बोध होता है और
सस लोकमें भी किसका कौन-सा साध्य है और क्या साधन—
स्मका निर्णय भी उसीसे होता है ॥ ४ ॥

गुणदोषभिदादृष्टिर्निगंभात्ते न हि स्वतः। निगमेनापवादश्च भिदाया इति ह अमः॥५॥ प्रमो ! इसमें सन्देह नहीं कि गुण और दोर्षोमें भेर्छ आपकी वाणी वेदके ही अनुसार है, किसीकी अपनी कल्पना नहीं परंत प्रश्न तो यह है कि आपकी वाणी ही भेदका निषेध भी काली है । यह विरोध देखकर मुझे भ्रम हो रहा है । आप कृपा करते मेरा यह भ्रम मिटाइये ॥ ५॥

श्रीभगवानुवाच

योगास्त्रयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया। ज्ञानं कर्म च मक्तिश्व नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥६॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्भव! मैंने ही वेदोंमें एं अन्यत्र भी मनुष्योंका कल्याण करनेके लिये अधिकारभेदसे तीर प्रकारके योगोंका उपदेश किया है । वे हैं — ज्ञान, कर्म और भित्र। मनुष्यके परम कल्याणके लिये इनके अतिरिक्त और कोई उपाय करी नहीं है ॥ ६॥

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मसु। तेष्वनिर्विणाचित्तानां कर्मयोगस्त कामिनाम् ॥ ७॥ उद्भवजी ! जो लोग कमीं तथा उनके फलोंसे विरक्त हो गर्व हैं और उनका त्याग कर चुके हैं, वे ज्ञानयोगके अधिकारी हैं। इसके विपरीत जिनके चित्तमें कमीं और उनके फलोंसे वैराग्य नहीं हुआ है, उनमें दु:खबुद्धि नहीं हुई है, वे सकाम व्यक्ति कर्मयोगि अधिकारी हैं ॥ ७ ॥

१. नियमात् । २. नियमेना० ।

यहच्छया मत्कथादी जातश्रद्धस्तु यः पुमान् ।
न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥ ८॥
जो पुरुष न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यन्त आसक्त ही
है तथा किसी पूर्वजन्मके शुभकर्मसे सीभाग्यत्रश मेरी छीछा-कथा
आदिमें उसकी श्रद्धा हो गयी है, वह भक्तियोगका अधिकारी है। उसे
भक्तियोगके द्वारा ही सिद्धि मिछ सकती है॥ ८॥

तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता।

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते॥९॥

कर्मके सम्बन्धमें जितने भी विधि-निषेध हैं, उनके अनुसार

तमीतक कर्म करना चाहिये, जबतक कर्ममय जगत् और उससे

प्राप्त होनेवाले खर्गादि सुखोंसे वैराग्य न हो जाय अथवा जबतक

मेरी लीला-कथाके श्रवण-कीर्तन आदिमें श्रद्धा न हो जाय॥९॥

स्वधर्मस्यो यजन् यज्ञैरनाशीःकाम उद्धव।
न याति स्वर्गनरकौ यद्यन्यन्न समाचरेत्।।१०॥
उद्धव! इस प्रकार अपने वर्ण और आश्रमके अनुकूछ धर्ममें
स्थित रहकर यज्ञोंके द्वारा बिना किसी आशा और कामनाके मेरी
आराधना करता रहे और निषिद्ध कमेंकि दूर रहकर केवछ विहित
कमोंका ही आचरण करे तो उसे खर्ग या नरकमें नहीं जाना
पड़ता।। १०॥

अस्मिँह्योके वर्तमानः स्वधर्मस्योऽनघः ग्रुचिः। ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्ति वा यद्दच्छया।।११॥ अपने धर्ममें निष्ठा रखनेवाळा पुरुष इस शरीरमें रहते-रहते ही निषिद्ध कर्मका परित्याग कर देता है और रागादि मलोते : मुक्त—पित्रत्र हो जाता है। इसीसे अनायास ही उसे आत्मसाक्ष स्काररूप विशुद्ध तत्त्वज्ञान अथवा द्रुत-चित्त होनेपर मेरी मिक ग्रा होती है ॥ ११॥

स्वर्गिणोऽप्येतमिच्छन्ति लोकं निरयिणस्तथा। साधकं ज्ञानभक्तिभ्याग्रुभयं तदसाधकम् ॥१॥ न नरः स्वर्गति काङ्कोन्नारकी वा विचक्षणः। नेमं लोकं च काङ्केत देहावेशात प्रमाद्यति॥१३॥ यह विधि-निषेधरूप कर्मका अधिकारी मनुष्य-शरीर बहुत है दुर्छभ है। खर्ग और नरक दोनों ही लोकोंमें रहनेवाले जीव रसां अभिलाषा करते रहते हैं; क्योंकि इसी शरीरमें अन्त:करणकी ग्रुरि होनेपर ज्ञान अथवा भक्तिकी प्राप्ति हो सकती है, खर्ग अथवा नल का भोगप्रधान शरीर किसी भी साधनके उपयुक्त नहीं है। बुद्धिमान् पुरुषको न तो खर्गकी अभिलाषा करनी चाहिये औ न नरककी ही। और तो क्या, इस मनुष्य-शरीरकी भी काला न करनी चाहिये; क्योंकि किसी भी शरीरमें गुगबुद्धि और अभिगा हो जानेसे अपने वास्तविक खरूपकी प्राप्तिके साधनमें प्रमाद हों लगता है ॥ १२-१३॥

एतद् विद्वान् पुरा मृत्योरभवाय घटेत सः। अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यमप्यर्थसिद्धिदम् ॥११॥ यद्यपि यह मनुष्य-शरीर है तो मृत्युग्रस्त ही, परंतु द्वारा परमार्थकी—सत्य वस्तुकी प्राप्ति हो सकती है। बुद्भिण

पुरुषको चाहिये कि यह बात जानकर मृत्यु होनेके पूर्व ही सावधान होकर ऐसी साधना कर छे, जिससे वह जन्म-मृत्युके चक्करसे सदाके छिये छूट जाय——मुक्त हो जाय ॥ १४॥

छिद्यमानं यमेरेतैः कृतनीडं वनस्पतिम् ।
रवगः स्वकेतमुत्स्युज्य क्षेमं याति ह्यलम्पटः ॥१५॥
यह शरीर एक वृक्ष है । इसमें घोंसला बनाकर जीवरूप
पक्षी निवास करता है । इसे यमराजके दूत प्रतिक्षण काट रहे हैं ।
जैसे पक्षी कटते हुए वृक्षको छोड़कर उड़ जाता है, वैसे ही
अनासक्त जीव भी इस शरीरको छोड़कर मोक्षका भागी बन जाता
है । परंतु आसक्त जीव दुःख ही भोगता रहता है ॥ १५॥

अहोरात्रैिक्छिद्यमानं बुद्ध्वाऽऽयुर्भयवेपथुः । प्रक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ प्रिय उद्धव ! ये दिन और रात क्षण-क्षणमें शरीरकी आयुको क्षीण कर रहे हैं । यह जानकर जो भयसे काँप उठता है, वह व्यक्ति इसमें आसक्ति छोड़कर परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है और फिर इसके जीवन-मरणसे निरपेक्ष होकर अपने आत्मामें ही शान्त हो जाता है ॥ १६ ॥

नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्रवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम् । मयानुक्लेन नभस्वतेरितं

पुमान् मवान्धिं न तरेत् स आत्महा ।।१७।। यह मनुष्य-शरीर समस्त शुभ फर्लोकी प्राप्तिका मूळ है और

अत्यन्त दुर्छभ होनेपर भी अनायास सुलभ हो गया है। इस संसार सागरसे पार जानेके लिये यह एक सुदृढ़ नौका है। शरण-प्रहण मात्रसे ही गुरुदेव इसके केवट बनकर पतवारका संचालन करने छगते हैं और स्मर्णमात्रसे ही मैं अनुकूल वायुके रूपमें इसे उस्पर्नी भोर बढ़ाने लगता हूँ। इतनी सुविधा होनेपर भी जो इस शरीके द्वारा संसार-सागरसे पार नहीं हो जाता, वह तो अपने हाथों अपने आत्माका इनन-अधःपतन कर रहा है ॥ १७॥

यदाऽऽरम्भेषु निविंण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः। अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेद्चलं मनः ॥१८॥ प्रिय उद्भव ! जब पुरुष दोषदर्शनके कारण कर्मोंसे उद्दिम और विरक्त हो जाय, तब जितेन्द्रिय होकर वह योगमें स्थित हो जाय और अभ्यास—आत्मानुसन्धानके द्वारा अपना मन मु परमात्मामें निश्चलह्रपसे धारण करे ॥ १८ ॥

धार्यमाणं मनो यहिं भ्राम्यदाश्वनवस्थितम्। अतिन्द्रतोऽनुरोधेन मार्गेणात्मवशं जब स्थिर करते समय मन चञ्चल होकर इधर-उधर भरकते लगे, तब झटपट बड़ी सावधानीसे उसे मनाकर, समझा-बुझाकर, फुसळाकर अपने वशमें कर ले ॥ १९॥

मनोगतिं न विसृजेञ्जितप्राणो जितेन्द्रियः। सत्त्वसम्पन्नया बुद्धचा मन आत्मवशं नयेत् ॥२०॥ इन्द्रियों और प्राणोंको अपने वशमें रक्खे और मनको एक क्षणके छिये भी खतन्त्र न छोड़े । उसकी एक-एक चाल, एक-एक हरकतको देखता रहे। इस प्रकार सत्त्वसम्पन्न बुद्धिके द्वारा धीरे-धीरे मनको अपने वशमें कर लेना चाहिये॥ २०॥

एष वै परमो योगो मनसः संग्रहः स्मृतः ।
हृदयज्ञत्वमन्विच्छन् दम्यस्येवार्वतो ग्रुहुः ॥२१॥
जैसे सवार घोड़ेको अपने वशमें करते समय उसे अपने
मनोभावकी पहचान कराना चाहता है—अपनी इच्छाके अनुसार
उसे चळाना चाहता है और बार-बार फुसळाकर उसे अपने वशमें कर
लेता है, वैसे ही मनको फुसळाकर, उसे मीठी-मीठी बातें सुनाकर
वशमें कर लेना भी परम योग है ॥ २१॥

सांख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः ।
भवाण्ययावनुध्यायेनमनो यावत् प्रसीदित ॥२२॥
सांख्यशास्त्रमें प्रकृतिसे लेकर शरीरपर्यन्त सृष्टिका जो क्रम
वतलाया गया है, उसके अनुसार सृष्टि-चिन्तन करना चाहिये और
जिस क्रमसे शरीर आदिका प्रकृतिमें लय बताया गया है, उस प्रकार
लय-चिन्तन करना चाहिये । यह क्रम तबतक जारी रखना चाहिये,
जबतक मन शान्त—स्थिर न हो जाय ॥ २२ ॥

निर्विण्णस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः ।

मनस्त्यजति दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया ॥२३॥
जो पुरुष संसारसे विरक्त हो गया है और जिसे संसारके

पदार्थोंमें दु:ख-बुद्धि हो गयी है, वह अपने गुरुजनोंके उपदेशको

भळीभाँति समझकर बार-बार अपने खरूपके ही चिन्तनमें संलग्न

१. दौर्भाग्यं।

रहता है। इस अभ्याससे बहुत शीघ ही उसका मन अपनी वह चश्चलता, जो अनात्मा शरीर आदिमें आत्मबुद्धि करनेसे हुई है, छोड़ देता है।। २३॥

यमादिभियोगपथैरान्वीक्षिकया च विद्यया।
ममार्चोपासनाभिर्वा नान्यैयोग्यं सारेन्मनः ॥२४॥
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान,
समाधि आदि योगमार्गोसे, वस्तुतत्त्वका निरीक्षण-परीक्षण करनेवार्थ
आत्मविद्यासे तथा मेरी प्रतिमाकी उपासनासे—अर्थात् कर्मयोग,
ज्ञानयोग और भक्तियोगसे मन परमात्माका चिन्तन करने छाता है।
और कोई उपाय नहीं है ॥ २४॥

यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितम् । योगेनेव दहेदंहो नान्यत्तत्र कदाचन ॥२५॥ उद्धवजी ! वैसे तो योगी कभी कोई निन्दित कर्म करता ही नहीं; परन्तु यदि कभी उससे प्रमादवश कोई अपराध बन जाय ती योगके द्वारा ही उस पापको जला डाले, कृच्छ्रचान्द्रायण आदि दूसी प्रायश्वित्त कभी न करे ॥ २५॥

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः ।
कर्मणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः ।
गुणदोपविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥१६॥
अपने-अपने अधिकारमें जो निष्ठा है, वही गुण कहा गया है।
इस गुण-दोष और विधि-निषेधके विधानसे यही तात्पर्य निकळता है
कि किसी प्रकार विषयासिक्तका परित्याग हो जाय; क्योंकि कर्म ते

जन्मसे ही अशुद्ध हैं, अनर्थके मूल हैं। शास्त्रका तात्पर्य उनका नियन्त्रण, नियम ही है। जहाँतक हो सके प्रवृत्तिका संकोच ही करना चाहिये॥ २६॥

जातश्रद्धो सत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु ।
वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽप्यनीश्वरः ॥२७॥
यतो भजेत मां श्रीतः श्रद्धालुर्द्धनिश्वयः ।
जुषमाणश्र तान् कामान् दुःखोदकाँ इच गर्हयन् ॥२८॥
जो साधक समस्त कमों से विरक्त हो गया हो, उनमें दुःखबुद्धि
रखता हो, मेरी लीलाकथाके प्रति श्रद्धालु हो और यह भी जानता
हो कि सभी भोग और भोगवासनाएँ दुःखहूप हैं, किंतु इतना सब
जानकर भी जो उनके परित्यागमें समर्थ न हो, उसे चाहिये कि उन
भोगोंको तो भोग ले; परन्तु उन्हें सच्चे हृदयसे दुःखजनक समझे
और मन-ही-मन उसकी निन्दा करे तथा उसे अपना दुर्भाय ही

समझे । साथ ही इस दुविधाकी स्थितिसे छुटकारा पानेके छिये श्रद्धा, दृढ़ निश्चय और प्रेमसे मेरा भजन करे ॥ २७–२८॥

प्रोक्ते न भक्तिंयोगेन भजतो मासकुन्मुनेः । कामा हृद्या नश्यन्ति सर्वे मिय हृदि स्थिते ॥२९॥ इस प्रकार मेरे बतलाये हुए भक्तियोगके द्वारा निरन्तर मेरा भजन करनेसे मैं उस साधकके हृदयमें आकर बैठ जाता हूँ और मेरे विराजमान होते ही उसके हृदयकी सारी वासनाएँ अपने

संस्कारोंके साथ नष्ट हो जाती हैं ॥ २९ ॥

१. विधिना यस्य भजतो मां महामते।

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । श्रीयन्ते चास्य कर्माणि सिय दृष्टेऽखिलात्मिनि ॥३०॥ इस तरह जब उसे मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जाता है, तब तो उसके हृदयकी गाँठ टूट जाती है, उसके सारे संशय क्रिक् भिन्न हो जाते हैं और कर्मवासनाएँ सर्वथा क्षीण हो जाती हैं ॥३०॥

तसान्मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मैदात्मनः ।
न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह ॥३१॥
इसीसे जो योगी मेरी भक्तिसे युक्त और मेरे चिन्तनमें मग्न रहता
है, उसके छिये ज्ञान अथवा वैराग्यकी आवश्यकता नहीं होती।
उसका कल्याण तो प्रायः मेरी भक्तिके द्वारा ही हो जाता है ॥३१॥

यत् कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतक्च यत् । योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरेरिष ॥३२॥ सर्व मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवर्गं मद्भाम कथिश्चद् यदि वाञ्छति ॥३३॥ कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योगाभ्यास, दान, धर्म और दूसरे कल्याणसाधनोंसे जो कुछ स्वर्ग, अपवर्ग मेरा परम धाम अथवा कोई भी वस्तु प्राप्त होती है, वह सब मेरा भक्त मेरे भक्तियोगके प्रभावसे ही, यदि चाहे तो, अनायास प्राप्त कर लेता है ॥ ३२–३३॥

न किंचित् साधवो धीरा मक्ता द्यैकान्तिनो मम । वाञ्छन्त्यिप मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम् ॥३४॥ मेरे अनन्यप्रेमी एवं धैर्यवान् साधु भक्त खयं तो कुछ वाहते

१. महात्मनः ।

ही नहीं; यदि मैं उन्हें देना चाहता हूँ और देता भी हूँ तो भी दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या—वे कैवल्य-मोक्ष भी नहीं लेना चाहते ॥ ३४॥

नैरपेक्ष्यं परं प्राहुिन्:श्रेयसमैनल्पकम् । तस्मानिराशिषो भक्तिर्निरपेक्षस्य मे भवेत् ॥३५॥ उद्भवजी ! सबसे श्रेष्ठ एवं महान् निःश्रेयस (परम कल्याण) तो निरपेक्षताका ही दूसरा नाम है । इसिंख्ये जो निष्काम और निरपेक्ष होता है, उसीको मेरी भक्ति प्राप्त होती है ॥ ३५॥

न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः । साधृनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुपाम् ॥३६॥ मेरे अनन्यप्रेमी भक्तोंका और उन समदर्शी महात्माओंका, जो बुद्धिसे अतीत परमतत्त्वको प्राप्त हो चुके हैं, इन विधि और निषेधसे होनेवाले पुण्य और पापसे कोई सम्बन्ध ही नहीं होता ॥ ३६॥

एवमेतान् मयाऽऽदिष्टाननुतिष्टन्ति मे पथः। क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानं यद् ब्रह्म परमं विदुः ॥३७॥ इस प्रकार जो लोग मेरे बतलाये हुए इन ज्ञान, भक्ति और कर्ममार्गोका आश्रय लेते हैं, वे मेरे परम कल्याणखरूप धामको प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे परब्रह्म-तत्त्वको जान लेते हैं ॥३७॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥

# अथैकविंशोऽध्यायः

### गुण-दोप-व्यवस्थाका स्वरूप और रहस्य

श्रीभगवानुवाच

य एतान् मत्पथो हित्त्रा भक्तिज्ञानिक्रयात्मकान्।
श्रुद्रान् कामांश्रलैः प्राणेर्जुपन्तः संसरन्ति ते ॥१॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्रिय उद्भव ! मेरी प्राप्तिके तीन
मार्ग हैं—भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोग । जो इन्हें छोड़कार
चश्र्वल इन्द्रियोंके द्वारा क्षुद्र भोग भोगते रहते हैं, वे बार-बार जन्ममृत्युरूप संसारके चक्करमें भटकते रहते हैं ॥ १॥

स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीर्तितः । विपर्ययस्तु दोषः स्यादुमयारेष निश्चयः ॥ २॥ अपने-अपने अधिकारके अनुसार धर्ममें दृढ़ निष्ठा रखना ही गुण कहा गया है और इसके विपरीत अनधिकार चेष्टा करना दोष है । तात्पर्य यह कि गुण और दोष दोनोंकी व्यवस्था अधिकारके अनुसार की जाती है, किसी वस्तुके अनुसार नहीं ॥ २॥

शुद्धचशुद्धी विधीयेते समानेष्विप वस्तुषु । द्रव्यस्य विचिकित्सार्थं गुणदोषौ शुभाशुभौ ॥३॥ वस्तुओंके समान होनेपर भी शुद्धि-अशुद्धि, गुण-दोष और शुभ-अशुभ आदिका जो विधान किया जाता है, उसका अभिन्य यह है कि पदार्थका ठीक-ठीक निरीक्षण-परीक्षण हो सके और उनमें सन्देह उत्पन्न करके कि यह योग्य है कि अयोग्य, खामाविक प्रवृत्तिको नियन्त्रित—संकुचित किया जा सके ॥ ३॥

धर्मार्थं व्यवहारार्थं यात्रार्थमिति चानघ।
द्रितांऽयं स्याऽऽचारां धर्मग्रुद्धहतां धुरम्।। ४।।
उनके द्वारा धर्म-सम्पादन कर सके, समाजका व्यवहार
ठीक-ठीक चला सके और अपने व्यक्तिगत जीवनके निर्वाहमें भी
सुविधा हो। इससे यह लाम भी है कि मनुष्य अपनी वासनामूलक
सहज प्रवृत्तियोंके द्वारा इनके जालमें न फँसकर शास्त्रानुसार अपने
जीवनको नियन्त्रित और मनको वशीभूत कर लेता है। निष्पाप
उद्धव! यह आचार मैंने ही मनु आदिका रूप धारण करके धर्मका
भार ढोनेवाले कर्मजडोंके लिये उपदेश किया है।। ४।।

भूम्यम्ब्यग्न्यनिलाकाशा भूतानां पश्च धातवः। आत्रह्मस्यावरादीनां शारीरा आत्मसंयुताः॥५॥ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश—ये पञ्चभूत ही ब्रह्मासे लेकर पर्वत-वृक्षपर्यन्त सभी प्राणियोंके शरीरोंके मूलकारण हैं। इस तरह वे सब शरीरकी दृष्टिसे तो समान हैं ही, सबका आत्मा भी एक ही है ॥५॥

वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्विप । धातुषुद्धव कल्प्यन्ते एतेपां खार्थसिद्धये ॥ ६ ॥ प्रिय उद्धव ! यद्यपि सबके शरीरोंके पञ्चभूत समान हैं फिर भी वेदोंने इनके वर्णाश्रम आदि अलग-अलग नाम और रूप इसिल्ये बना दिये हैं कि ये अपनी वासना-मूलक प्रवृत्तियोंको संकुचित

१. भूम्यग्न्यम्ब्वनि० ।

करके — नियन्त्रित करके धर्म, अर्थ काम, मोक्ष — इन चारे पुरुषार्थोंको सिद्ध कर सकें ॥ ६॥

देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम। गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्॥७॥ साधुश्रेष्ठ ! देश, काल, फल, निमित्त, अधिकारी और धार आदि वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान भी मेरेद्वारा इसीलिये किया गया है कि कमोंमें लोगोंकी उच्छुङ्खल प्रवृत्ति न हो, मर्यादाका भन्न न होने पावे ॥ ७॥

अकृष्णसारो देशानामब्रह्मण्योऽशुचिर्भवेत्। कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्क्रतेरिणम् ॥८॥ देशोंमें वह देश अपवित्र है, जिसमें कृष्णसार मृग न हो, और जिसके निवासी ब्राह्मणभक्त न हों। कृष्णसार मृगके होनेगर भी, केवल उन प्रदेशोंको छोड़कर जहाँ संत पुरुष रहते हैं, कीकर देश अपवित्र ही है। संस्काररहित और ऊसर आदि स्थान भी अपवित्र ही होते हैं ।। ८॥

कर्मण्यो गुणवान् कालो द्रव्यतः स्वत एव वा। यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः॥९॥ समय वही पवित्र है, जिसमें कर्म करनेयोग्य सामग्री मिंड सके तथा कर्म भी हो सके। जिसमें कर्म करनेकी सामग्री न मिले आगन्तुक दोषोंसे अथवा खाभाविक दोषके कारण जिसमें कर्म ही न हो सके, वह समय अग्रुद्ध है ॥ ९ ॥

द्रव्यस गुद्धचगुद्धी च द्रव्येण वचनेन च। संस्कारेणाथ कालेन महत्त्वाल्पत्याथवा ॥१०॥

पदार्थोंकी शुद्धि और अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, महत्त्व अथवा अल्पत्वसे भी होती है । ( जैसे कोई पात्र जलसे ग्रुद्ध और म्त्रादिसे अञ्चन्द्र हो जाता है। किसी वस्तुकी शुद्धि अथवा अशुद्धिमें शङ्का होनेपर ब्राह्मणोंके वचनसे वह शुद्ध हो जाती है अन्यथा अशुद्ध रहती है। पुष्पादि जल छिड़कनेसे शुद्ध और सूँघनेसे अशुद्ध माने जाते हैं। तत्कालका पकाया हुआ अन्न शुद्ध और बासी अशुद्ध माना जाता है। बड़े सरोवर और नदी आदिका जल शुद्ध और छोटे गड्ढोंका अशुद्ध माना जाता है। इस प्रकार क्रमसे समझ लेना चाहिये।)॥१०॥

शक्तचाशक्तचाथवा बुद्धचा समृद्धचा च यदात्मने । अघं कुर्वन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः ॥११॥ शक्ति, अशक्ति, बुद्धि और वैभवके अनुसार भी पवित्रता और अपवित्रताको व्यवस्था होती है। उसमें भी स्थान और उपयोग करनेवालेकी आयुका विचार करते हुए ही अशुद्ध वस्तुओंके व्यवहारका दोष ठीक तरहसे आँका जाता है। ( जैसे धनी-दरिद्र, बलवान्-निर्बल, बुद्धिमान्-म्र्र्ख, उपद्रवपूर्ण और सुखद देश तथा तरुण एवं वृद्धावस्थाके भेदसे शुद्धि और अशुद्धिकी व्यवस्थामें अन्तर पड़ जाता है।)॥११॥

धान्यदार्थितन्तृनां रसतैजसचर्मणाम् । कालवाय्विमृत्तायैः पार्थिवानां युतायुतैः ॥१२॥ अनाज, लकड़ी, हाथीदाँत आदि हड्डी, सूत, मधु, नमक, तेल, भी आदि रस, सोना-पारा आदि तैजस पदार्थ, चाम और घड़ा आदि

१. तथा।

भा० ए० स्क० १९—

मिट्टीके बने पदार्थ समयपर अपने आप हवा लगनेसे, आले जलानेसे, मिट्टी लगानेसे अथवा जलमें धोनेसे शुद्ध हो जाते हैं। देश, काल और अवस्थाके अनुसार कहीं जल-मिट्टी आदि शोक सामग्रीके संयोगसे शुद्धि करनी पड़ती है तो कहीं-कहीं करिकसे भी शुद्धि हो जाती है।। १२।।

अमेध्यिलिप्तं यद् येन गन्धं लेपं व्यपोहित । भजते प्रकृतिं तस्य तच्छीचं ताबिद्घ्यते ॥१३॥ यदि किसी वस्तुमें कोई अग्रुद्ध पदार्थ लग गया होते छीलनेसे या मिट्टी आदि मलनेसे जब उस पदार्थकी गन्ध और ले न रहे और वह वस्तु अपने पूर्वरूपमें आ जाय, तब उसकी ग्रुद्ध समझना चाहिये ॥ १३॥

स्नानदानतपोऽवस्थावीर्यसंस्कारकर्मभिः । मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्माचरेद् द्विजः॥१४॥ स्नान, दान, तपस्या, वय, सामर्थ्य, संस्कार, कर्म और मेरे स्मरणसे चित्तकी शुद्धि होती है । इनके द्वारा शुद्ध होकर महाग क्षत्रिय और वैश्यको विहित कर्मोंका आचरण करना चाहिये॥१४॥

मन्त्रस्य च परिज्ञानं कर्मशुद्धिर्मद्र्पणम्। धर्मः सम्पद्यते षड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः॥१५॥ गुरुमुखसे सुनकर भटीभाँति हृदयङ्गम कर छेनेसे मन्त्रकी औ

मुझे समर्पित कर देनेसे कर्मकी शुद्धि होती है। उद्धवजी ! इस प्रकी देश, काल, पदार्थ, कर्ता, मन्त्र और कर्म—इन छहोंके शुद्ध होते धर्म और अशुद्ध होनेसे अधर्म होता है ॥ १५॥

क्रिचिद् गुणोऽपि दोषः स्याद् दोषोऽपि विधिना गुणः। गुणदोषार्थे नियमस्ति द्धिदामेव वाधते ।।१६॥ कहीं-कहीं शास्त्रविधिसे गुण दोष हो जाता है और दोष गुण। ( जैसे ब्राह्मणके लिये सन्ध्या-वन्दन, गायत्री-जप आदि गुण हैं; परंतु श्रूहके लिये दोष हैं। और दूध आदिका व्यापार वैश्यके लिये विहित है; परंतु ब्राह्मणके लिये अत्यन्त निषिद्ध है।) एक ही क्सुके विषयमें किसीके लिये गुण और किसीके लिये दोषका विधान गुण और दोषोंकी वास्त्रविकताका खण्डन कर देता है और सससे यह निश्चय होता है कि गुण-दोषका यह भेद कल्पित है।। १६॥

समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्। औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यधः ॥१७॥ जो छोग पतित हैं, ने पतितोंका-सा आचरण करते हैं तो उन्हें पाप नहीं छगता, जब कि श्रेष्ठ पुरुषोंके छिये वह सर्वथा याज्य होता है। जैसे गृहस्थोंके छिये खाभाविक होनेके कारण अपनी पत्नीका सङ्ग पाप नहीं है; परंतु संन्यासीके छिये घोर पाप है। उद्धवजी! बात तो यह है कि जो नीचे सोया हुआ है, वह गिरेगा कहाँ ? वैसे ही जो पहलेसे ही पतित हैं, उनका अब और पतन क्या होगा ? ॥ १७॥

यतो यतो निवर्तेत विम्रुच्येत ततस्ततः। एष धर्मो नृणां क्षेमः शोकमोहभैयापहः॥१८॥

१. भवापहः।

जिन-जिन दोशों और गुणोंसे मनुष्यका चित्त उपत है जाता है, उन्हीं वस्तुओंके बन्धनसे वह मुक्त हो जाता है। मनुष्योंके छिये यह निवृत्तिरूप धर्म ही परम कल्याणका साधन है। क्योंकि यही शोक, मोह और भयको मिटानेवाला है।। १८॥

विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः सङ्गस्ततो मवेत्।
सङ्गात्तत्र भवेत् कामः कामादेव किर्नुणाम् ॥१९॥
उद्धवजी ! विषयोंमें कहीं भी गुणोंका आरोप करनेते अ
वस्तुके प्रति आसक्ति हो जाती है । आसक्ति होनेसे उसे अभे ण
रखनेकी कामना हो जाती है और इस कामनाकी पूर्तिमें किर्म प्रकारकी बाधा पड़नेपर लोगोंमें परस्पर कलह होने ला
है ॥ १९॥

कलेर्दुर्विषहः क्रोधस्तमस्तमनुवर्तते । तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी द्रुतम् ॥२०॥ कल्हसे असद्य क्रोधकी उत्पत्ति होती है और क्रोधके सम् अपने हित-अहितका बोध नहीं रहता, अज्ञान छा जाता है। ।। अज्ञानसे शीघ्र ही मनुष्यकी कार्याकार्यका निर्णय करनेवाई व्यापक चेतनाशक्ति सुप्त हो जाती है ॥ २०॥

तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते।
ततोऽस्य स्वार्थविभ्रंशो मूर्च्छितस्य मृतस्य च ॥२॥
साधो ! चेतनाशक्ति अर्थात् स्मृतिके छुप्त हो जानेपर मृष्
में मनुष्यता नहीं रह जाती, पशुता आ जाती है और वह शून
समान अस्तित्वहीन हो जाता है। अब उसकी अवस्था वैसी ही

जाती है, जैसे कोई मूर्च्छित या मुर्दा हो । ऐसी स्थितिमें न तो उसका खार्थ बनता है और न तो परमार्थ ॥ २१॥

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्।

वृक्षजीविकया जीवन् व्यर्थं भक्षेत्र यः श्वसन्।।२२॥
विषयोंका चिन्तन करते-करते वह विषयरूप हो जाता है।

उसका जीवन वृक्षोंके समान जड हो जाता है। उसके शरीरमें

उसी प्रकार व्यर्थ श्वास चळता रहता है,जैसे छहारकी धौंकनीकी

हवा। उसे न अपना ज्ञान रहता है और न किसी दूसरेका। वह

सर्वया आत्मविश्वत हो जाता है ॥ २२ ॥

फलश्रुतिरियं नॄणां न श्रेयो रोचनं परम् । श्रेयोविवक्षया प्रोक्तं यथा भैषज्यरोचनम् ॥२३॥

उद्भवजी ! यह स्वर्गादिरूप फलका वर्णन करनेवाली श्रुति मनुष्योंके लिये उन-उन लोकोंको परम पुरुषार्थ नहीं बतलाती, परनु बिहर्मुख पुरुषोंके लिये अन्त:करणशुद्धिके द्वारा परम कल्याणमय मोक्षकी विवक्षासे ही कमींमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये वैसा वर्णन करती है । जैसे बच्चोंसे औषधमें रुचि उत्पन्न करनेके लिये रोचक वाक्य कहे जाते हैं । (बेग्न ! प्रेमसे गिलोयका काढ़ा पी लो तो नुम्हारी चोटी बढ़ जायगी ) ॥ २३ ॥

उत्पच्येव हि कामेषु प्राणेषु खजनेषु च । आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु ॥२४॥ इसमें सन्देह नहीं कि संसारके विषयभोगोंमें, प्राणोंमें और सगे-सम्बन्धियोंमें सभी मनुष्य जन्मसे ही आसक्त हैं और उन वस्तुओंकी आसक्ति उनकी आत्मोन्नतिमें बाधक एवं अनर्थका काल है ॥ २४ ॥

न तानिवदुषः स्वार्थं आम्यतो वृजिनाध्वित ।
कथं युञ्ज्यात् पुनस्तेषु तांस्तमो विश्वतो वृधः ॥२॥
वे अपने परम पुरुषार्थको नहीं जानते, इसिंख्ये स्वारित्र
जो वर्णन मिलता है, वह ज्यों-का-त्यों सत्य है—ऐसा विश्वास कारे
देवादि-योनियोंमें भटकते रहते हैं और फिर वृक्ष आदि योनिकी
घोर अन्धकारमें आ पड़ते हैं । ऐसी अवस्थामें कोई भी विद्वात् अक वेद फिरसे उन्हें उन्हीं विषयोंमें क्यों प्रवृत्त करेगा ?॥ २५॥

एवं व्यवसितं के चिद्विज्ञाय कुबुद्धः।
फलश्रुति कुसुसितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥१६॥
दुर्बुद्धिलोग (कर्मवादी) वेदोंका यह अभिप्राय न समझ कर्मासिक्तिवश पुष्पोंके समान स्वर्गादि लोकोंका वर्णन देखते हैं के उन्हींको परम फल मानकर भटक जाते हैं। परन्तु वेदवेता के श्रुतियोंका ऐसा तात्पर्य नहीं बतलाते॥ २६॥

कामिनः कृपणा लुड्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः।
अग्निमुग्धा धूमतान्ताः स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥१५
विषयवासनाओंमें फँसे हुए दीन-हीन, लोभी पुरुष रंगिति
पुष्पोंके समान खर्गादि लोकोंको ही सब कुछ समझ बैठते हैं, बीर्
द्वारा सिद्ध होनेवाले यज्ञ-यागादि कमोंमें ही मुग्ध हो जाते हैं। हैं
अन्तमें देवलोक, पितृलोक आदिकी ही प्राप्ति होती है। हैं
ओर भटक जानेके कारण उन्हें अपने निजधाम आत्मपदिकी
नहीं लगता ॥ २७ ॥

न ते मामङ्ग जानिन्त हृदिस्थं य इदं यतः । उक्थशसा ह्यसुतृपो यथा नीहारचक्षुपः ॥२८॥ प्यारे उद्धव ! उनके पास साधना है तो केवल कर्मकी और उसका कोई फल है तो इन्द्रियोंकी तृप्ति । उनकी आँखें धुँधली हो गयी हैं; इसीसे वे यह बात नहीं जानते कि जिससे इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, जो खयं इस जगत्के रूपमें है, वह परमात्मा मैं उनके हृदयमें ही हूँ ॥ २८॥

ते से सतमविज्ञाय परोक्षं विषयात्मकाः । हिंसायां यदि रागः स्याद् यज्ञ एव न चोदना ॥२९॥ हिंसाविहारा ह्यालव्धेः पशुभिः स्वसुखेच्छया । यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः ॥३०॥ यदि हिंसा और उसके फल मांस-भक्षणमें राग ही हो, उसका त्याग न किया जा सकता हो, तो यज्ञमें ही करे—यह परिसंख्या विधि है, खामाविक प्रवृत्तिका संकोच है, सन्ध्यावन्दनादिके समग्न अपूर्व विधि नहीं है । इस प्रकार मेरे परोक्ष अभिप्रायको न जानकर विषयलोखप पुरुष हिंसाका खिलवाड़ खेलते हैं और दुष्टतावश अपनी इन्द्रियोंकी तृप्तिके लिये वध किये हुए पशुओंके मांससे यज्ञ करके देवता, पितर तथा भूतपतियोंके यजनका ढोंग करते हैं ॥२९-३०॥

स्त्रभोपममभ्रं लोकमसन्तं श्रवणप्रियम् । आशिषो हृदि सङ्कल्प्य त्यजन्त्यर्थान् यथा वणिक् ॥३१॥ उद्भवजी ! स्वर्गादि परलोक स्वप्नके दश्योंके समान हैं; वास्तवमें

१. पितृन् भूत० ।

वे असत् हैं, केवल उनकी बातें सुननेमें बहुत मीठी लगती है। सकाम पुरुष वहाँके भोगोंके लिये मन-ही-मन अनेकों प्रकारके संकल कर लेते हैं और जैसे व्यापारी अधिक लाभकी आशासे म्लधनको भी खो बैठता है, वैसे ही वे सकाम यज्ञोंद्वारा अपने धनका नांश करते हैं। ३१॥

रजःसत्त्वतमोनिष्ठा रजःसत्त्वतमोजुपः । उपासत इन्द्रमुख्यान् देवादीन् न तथेव माम् ॥३२॥ वे खयं रजोगुण, सत्त्वगुण या तमोगुणमें स्थित रहते हैं और रजोगुणी, सत्त्वगुणी अथवा तमोगुणी इन्द्रादि देवताओंकी उपास्ता करते हैं । वे उन्हीं सामग्रियोंसे उतने ही परिश्रमसे मेरी प्जा नहीं करते ॥ ३२ ॥

इष्ट्रेह देवता यज्ञैगीत्वा रंस्यामहे दिवि । तस्यान्त इह भृयास्म महाज्ञाला महाकुलाः ॥३३॥ एवं पुष्पितया वाचा व्याक्षिप्तमनसां नृणाम् । मानिनां चातिस्तव्धानां मद्वातीपि न रोचते ॥३४॥ वे जब इस प्रकारकी पुष्पिता वाणी—रंग-बिरंगी मीठीमीठी बातें सुनते हैं कि 'हमलोग इस लोकमें यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यजन करके स्वर्गमें जायँगे और वहाँ दिव्य आनन्द भोगेंगे, उसके बाद जब फिर हमारा जन्म होगा, तब हम बड़े कुलीन परिवार्मे पैदा होंगे, हमारे बड़े-बड़े महल होंगे और हमारा कुटुम्ब बहुत सुखी और बहुत बड़ा होगा' तब उनका चित्त क्षुव्ध हो जाती

१. महाशीलाः । २. चापि बद्धानां ।

है और उन हैकड़ी जतानेवाले घमंडियोंको मेरे सम्बन्धकी बातचीत भी अच्छी नहीं लगती ॥३३—३४॥

वेदा ब्रह्मात्मविषयास्त्रिकाण्डविषया इमे । परोक्षवादा ऋषयः परोक्षं मंम च प्रियम् ॥३५॥ उद्भवजी ! वेदोंमें तीन काण्ड हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान । इन तीनों काण्डोंके द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्माकी एकता; सभी मन्त्र और मन्त्रद्रष्टा ऋषि इस विषयको खोळकर नहीं, गुप्तभावसे बतलाते हैं और मुझे भी इस बातको गुप्तरूपसे कहना ही अभीष्ट है ॥ ३५॥

शन्दन्नस सुदुर्वोधं प्राणेन्द्रियमनोमयम् । अनन्तपारं गम्भीरं दुर्विगाद्यं समुद्रवत् ॥३६॥

वेदोंका नाम है शब्दब्रह्म । वे मेरी मूर्त्त हैं, इसीसे उनका रहस्य समझना अत्यन्त कठिन हैं । वह शब्दब्रह्म परा, पश्यन्ती और मध्यमा वाणीके रूपमें प्राण, मन और इन्द्रियमय है । समुद्रके समान सीमारहित और गहरा है । उसकी थाह लगाना अत्यन्त कठिन है । ( इसीसे जैमिनि आदि बड़े-बड़े विद्वान् भी उसके तात्पर्यका ठीक-ठीक निर्णय नहीं कर पाते ) ॥ ३६॥

मयोपबृंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना । भूतेषु घोषरूपेण विसेषूर्णेव रुक्ष्यते ॥३७॥

१. च मम प्रि०।

<sup>\*</sup> क्योंकि सब लोग इसके अधिकारी नहीं हैं। अन्तःकरण ग्रु**ढ** होनेपर ही यह बात समझमें आती है।

उद्भव ! मैं अनन्तराक्तिसम्पन्न एवं खयं अनन्त ब्रह्म हूँ। मैं ही वेदवाणीका विस्तार किया है । जैसे कमछनाछमें पतछाना स्त् होता है, वैसे ही वह वेदवाणी प्राणियोंके अन्तःकरणमें अनाहतनादके रूपमें प्रकट होती है ॥ ३७॥

> यथोर्णनाभिहृदयादूर्णाग्रुद्धमते ग्रुखात्। आकाशाद् घोपत्रान् प्राणो मनसा स्पर्शरूपिणा ॥३८॥ छन्दोमयोऽमृतमयः सहस्रपदवीं प्रभुः। ओङ्काराद् व्यञ्जितस्पर्शस्त्ररोष्मान्तःस्यभूपिताम् ॥३९॥ विचित्रभाषाविततां छन्दोभिश्चतुरुत्तरैः। अनन्तपारां बृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम् ॥४०॥

भगवान् हिरण्यगर्भ खयं वेदम्र्ति एवं अमृतमय हैं। उनकी अपि हि प्राण और स्वयं अनाहत शब्दके द्वारा ही उनकी अपि व्यक्ति हुई है। जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखद्वारा जाला उगली और फिर निगल लेती है, वैसे ही वे स्पर्श आदि वर्णोंका संकल करनेवाले मनरूप निमित्तकारणके द्वारा हृदयाकाशसे अनन्त अपा अनेकों मार्गोंवाली वैखरीरूप वेदवाणीको खयं ही प्रकट करते हैं और फिर उसे अपनेमें लीन कर लेते हैं। वह वाणी हृद्रत सूस ओंकारके द्वारा अभिन्यक्त स्पर्श ('क' से लेकर 'म' तक-२५) खर ('अ' से 'औ' तक-९), जन्मा (श, प, स, ह) और अन्तःस्य (य, र, ल, व)—इन वर्णोंसे विभूषित है। उसमें ऐने छन्द हैं, जिनमें उत्तरोत्तर चार-चार वर्ण बढ़ते जाते हैं और उनके द्वारा विचित्र भाषाके रूपमें वह विस्तृत हुई है। ३८-४०॥

गायन्युष्णिगतुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च। त्रिष्टुब्जगत्यतिच्छन्दो ह्यत्यष्टचितजगद् विराट् ॥४१॥

् चार-चार अधिक वर्णांवाले छन्दोंमेंसे कुछ ये हैं—) गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्, जगती, अतिष्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती और विराट् ॥ ४१॥

किं विधत्ते किमाचष्टे किमन्द्य विकल्पयेत्।

इत्यस्या हृद्यं लोके नान्यो मद् वेद कश्चन ।।४२॥ वह वेदवाणी कर्मकाण्डमें क्या विधान करती है, उपासना-काण्डमें किन देवताओंका वर्णन करती है और ज्ञानकाण्डमें किन प्रतीतियोंका अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकारके विकल्प करती है—इन बातोंको, इस सम्बन्धमें श्रुतिके रहस्यको मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता ॥ ४२ ॥

मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोद्यते त्वहम् । एतावान् सर्ववेदार्थः शब्द आस्याय मां भिदाम् । मायामात्रमन्द्यान्ते प्रतिपिध्य प्रसीदति ॥४३॥

मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूँ, सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्डमें मेरा ही विधान करती हैं । उपासनाकाण्डमें उपास्य देवताओं के रूपमें वे मेरा ही वर्णन करती हैं और ज्ञानकाण्डमें आकाशादिरूपसे मुझमें ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं । सम्पूर्ण श्रुतियों का बस, इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझमें मेदका आरोप करती हैं, मायामात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं और अन्तमें सबका निषेध करके मुझमें ही शान्त हो जाती हैं और केवल अधिष्ठानरूपसे मैं ही शेष रह जाता हूँ ॥ ४३॥



इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥

## अथ द्वाविंशोऽध्यायः

तचोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृति-विवेक

उद्भव उवाच

कति तत्त्वानि विरवेश संख्यातान्य्विभः प्रभो। नवैकाद्श पश्च त्रीण्यात्थ त्वीमिह शुश्रुम ॥ १॥ उद्भवजीने कहा-प्रभो ! विश्वेश्वर ! ऋषियोंने तत्वोंकी संख्या कितनी बतलायी है ? आपने तो अभी ( उन्नीसवें अध्यायमें) नी, ग्यारह, पाँच और तीन अर्थात् कुल अट्टाईस तत्त्व गिनाये हैं। यह तो हम सुन चुके हैं ॥ १॥

केचित् षड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्। सप्तैके नव षट् केचिचत्वार्येकादशापरे॥ २॥ किंतु कुछ छोग छब्बीस तत्त्व बतलाते हैं तो कुछ पन्चीस कोई सात, नौ अथवा छः स्वीकार करते हैं, कोई चार बतलाते हैं तो कोई ग्यारह ॥ २ ॥

१. देवेश । २. त्वमिति ।

केचित् सप्तद्श प्राहुः पोडशैके त्रयोदश ।
एतावन्तं हि संख्यानामृषयो यद्विवक्षया ।
गायन्ति पृथगायुष्मिन्नदं नो वन्तुमहिसि ॥ ३ ॥
इसी प्रकार किन्हीं-किन्हीं ऋषि-मुनियों के मतमें उनकी संख्या
सत्रह है, कोई सोलह और कोई तेरह बतलाते हैं । सनातन श्रीकृष्ण ! ऋषि-मुनि इतनी भिन्न संख्याएँ किस अभिप्रायसे बतलाते
हैं ? आप कृपा करके हमें बतलाइये ॥ ३ ॥

#### श्रीभगवानुवाच

युक्तं च सन्ति सर्वत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथा।
मायां मदीयामुद्गृद्य वदतां कि नु दुर्घटम् ॥ ४॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! वेदज्ञ ब्राह्मण इस विषयमें जो कुछ कहते हैं, वह सभी ठीक है; क्योंकि सभी तस्त्र सबमें
अन्तर्भूत हैं । मेरी मायाको स्त्रीकार करके क्या कहना असम्भव है शा ॥॥

नैतदेवं यथाऽऽत्थ त्वं यदहं विष्म तत्तथा।

एवं विवदतां हेतुं शक्तयो में दुरत्ययाः॥ ५॥

'जैसा तुम कहते हो, वह ठीक नहीं है, जो मैं कहता हूँ,
वही यथार्थ हैं — इस प्रकार जगत्के कारणके सम्बन्धमें विवाद
इसिलिये होता है कि मेरी शक्तियों — सत्त्व, रज आदि गुणों और
उनकी वृत्तियोंका रहस्य लोग समझ नहीं पाते; इसिलिये वे अपनीअपनी मनोवृत्तिपर ही आग्रह कर बैठते हैं ॥ ५॥

यासां व्यतिकरादासीद् विकल्पो वदतां पंदम्। प्राप्ते शमदमेऽप्येति वादस्तमनुशाम्यति ॥ ६॥ सत्त्व आदि गुणोंके क्षोभसे ही यह विविध कल्पनारूप प्रपन्न-जो वस्तु नहीं केवल नाम है—उठ खड़ा हुआ है । यही वाद-विवाद करनेवालोंके विवादका विषय है । जब इन्द्रियाँ अपने वशमें हो जाती हैं तथा चित्त शान्त हो जाता है, तब यह प्रपन्न भी निवृत्त हो जाता है और इसकी निवृत्तिके साथ ही सारे वाद-विवाद भी मिट जाते हैं ॥ ६॥

परस्परानुप्रवेशात् तत्त्वानां पुरुष्पेम ।
पौर्वीपर्यप्रसंख्यानं यथा वक्तुर्विवक्षितम् ॥ ७॥
पुरुषशिरोमणे ! तत्त्वोंका एक-दूसरेमें अनुप्रवेश है, इस्लिये
वक्ता तत्त्वोंकी जितनी संख्या बतलाना चाहता है, उसके अनुसार
कारणको कार्यमें अथवा कार्यको कारणमें मिलाकर अपनी इच्छित
संख्या सिद्ध कर लेता है ॥ ७॥

एकसिन्निप दृश्यन्ते प्रविष्टानीतराणि च। पूर्वसिन् वा परसिन् वा तत्त्वे तत्त्वानि सर्वशः॥८॥

ऐसा देखा जाता है कि एक ही तत्त्वमें बहुत-से दूसरे तत्त्वीं-का अन्तर्भाव हो गया है। इसका कोई बन्धन नहीं है कि किसका किसमें अन्तर्भाव हो। कभी घट-पट आदि कार्य वस्तुओंका उनके कारण मिट्टी-सूत आदिमें, तो कभी मिट्टी-सूत आदिका घट-पट आदि कार्योंमें अन्तर्भाव हो जाता है।। ८।।

पौर्वापर्यमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्। यथा विविक्तं यद्वकत्रं गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्॥ ९॥

१. यह क्लोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है।

इसिल्ये वादी-प्रतिवादियोंमेंसे जिसकी वाणीने जिस कार्यको जिस कारणमें अथवा जिस कारणको जिस कार्यमें अन्तर्भूत करके तत्त्वोंकी जितनी संख्या स्वीकार की है, वह हम निश्चय ही स्वीकार करते हैं; क्योंकि उनका वह उपपादन युक्तिसङ्गत ही है ॥ ९ ॥

अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्यात्मवेदनम् ।
स्वतो न सम्भवादन्यस्तत्त्वज्ञो ज्ञानदो भवेत् ॥१०॥
उद्धवजी ! जिन छोगोंने छन्बीस संख्या स्वीकार की है, वे
ऐसा कहते हैं कि जीव अनादि कालसे अविद्यासे प्रस्त हो रहा है ।
वह स्वयं अपने-आपको नहीं जान सकता । उसे आत्मज्ञान करानेके
लिये किसी अन्य सर्वज्ञकी आवश्यकता है । (इसलिये प्रकृतिके
कार्यकारणुक्तप चौबीस तत्त्व, पच्चीसवाँ पुरुष और छन्बीसवाँ ईश्वर—
इस प्रकार कुळ छन्बीस तत्त्व स्वीकार करने चाहिये )॥१०॥

पुरुषेश्वरयोरत्र न वैलक्षण्यमण्यपि । तदन्यकल्पनापार्था ज्ञानं च प्रकृतेर्गुणः ॥११॥ पच्चीस तत्त्व माननेवाले कहते हैं कि इस शरीरमें जीव और रैस्वरका अणुमात्र भी अन्तर या भेद नहीं है, इसिलये उनमें भेदकी कल्पना व्यर्थ है। रही ज्ञानकी बात, सो तो सत्त्वास्मिका प्रकृतिका गुण है॥ ११॥

प्रैकृतिर्गुणसाम्यं वै प्रकृतेनित्मनो गुणाः । सत्त्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्त्यन्तहेतवः ॥१२॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है; इसिक्ये सत्त्व, रज आदि गुण आत्माके नहीं, प्रकृतिके ही हैं । इन्हींके द्वारा जगत्की

१. प्रकृतेर्गुण०।

स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय हुआ करते हैं। इसलिये ज्ञान आलाज गुण नहीं, प्रकृतिका ही गुण सिद्ध होता है ॥ १२॥

सत्त्वं ज्ञानं रजः कर्म तमोऽज्ञानमिहोच्यते। गुणच्यतिकरः कालः स्वभावः स्रंत्रमेव च॥१३॥ इस प्रसङ्गमें सत्त्वगुण ही ज्ञान है, रजोगुण ही कर्म है औ तमोगुण ही अज्ञान कहा गया है। और गुणोंमें क्षोभ उत्पन्न कार्ते वाला ईश्वर ही काल है और सूत्र अर्थात् महत्तत्त्व ही समाग है। ( इसिंछिये पच्चीस और छव्बीस तत्त्वोंकी—दोनों ही संख्य युक्तिसंगत है ) ॥ १३॥

पुरुषः प्रकृतिव्यक्तमहङ्कारो नमोऽनिलः। ज्योतिरापः क्षितिरिति तत्त्वान्युक्तानि मे नव ॥११॥

उद्भवजी ! ( यदि तीनों गुणोंको प्रकृतिसे अलग मान लिया जाय, जैसा कि उनकी उत्पत्ति और प्रलयको देखते हुए मानन चाहिये, तो तत्त्रोंकी संख्या खयं ही अट्ठाईस हो जाती है। अ तीनोंके अतिरिक्त पन्चीस ये हैं-) पुरुष, प्रकृति, महत्तव, अहङ्कार आकारा, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये नौ तत्त्व मैं पहले ही गिना चुका हूँ ॥ १४॥

श्रोत्रं त्वग्दर्शनं घाणो जिह्नेति ज्ञानशक्तयः। वाक्पाण्युपस्थपाय्वङ्घिकर्माण्यङ्गोभयं मनः ॥१५॥ शब्दः स्पर्शो रसो गन्धो रूपं चेत्यर्थजातयः। गत्युक्त्युत्सर्गशिल्पानि कर्मायतनसिद्धयः ॥१६॥

श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, नासिका और रसना— ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ; वक्ष, पाणि, पाद, पायु और उपस्थ— ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा मन, जो कर्मेन्द्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों ही हैं। इस प्रकार कुछ ग्यारह इन्द्रियाँ तथा शब्द, रूपर्श, रूप, रस और गन्ध—ये ज्ञानेन्द्रियोंके पाँच विषय। इस प्रकार तीन, नो, ग्यारह और पाँच—सब मिलाकर अट्ठाईस तत्त्व होते हैं। कर्मेन्द्रियोंके द्वारा होनेवाले पाँच कर्म—चल्रना, वोल्ना, मल त्यागना, पेशाब करना और काम करना—इनके द्वारा तत्त्वोंकी संख्या नहीं बढ़ती। इन्हें कर्मेन्द्रियख़रूप ही मानना चाहिये।। १५-१६।।

सर्गादौ प्रकृतिर्द्धस्य कार्यकारणरूपिणी । सन्चादिभिर्गुणैर्धत्ते पुरुषोऽन्यक्त ईक्षते ॥१७॥

सृष्टिके आरम्भमें कार्य (ग्यारह इन्द्रिय और पञ्चभूत ) और कारण (महत्तत्त्व आदि ) के रूपमें प्रकृति ही रहती है। वही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी सहायतासे जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और संहारसम्बन्धी अवस्थाएँ धारण करती है। अन्यक्त पुरुष तो प्रकृति और उसकी अवस्थाओंका केवल साक्षीमात्र बना रहता है।। १७॥

व्यक्तादयो विकुर्वाणा धातवः पुरुषेक्षया। लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेर्वलात्।।१८॥ महत्तत्त्व आदि कारण धातुएँ विकारको प्राप्त होते हुए पुरुषके

रैक्षणसे राक्ति प्राप्त करके परस्पर मिछ जाते हैं और प्रकृतिका आश्रय लेकर उसीके बछसे ब्रह्माण्डकी सृष्टि करते हैं ॥ १८॥ सप्तेव धातव इति तंत्रार्थाः पश्च स्वाद्यः। ज्ञानमात्माभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासवः ॥१९॥ उद्धवजी! जो छोग तत्त्वोंकी संख्या सात खीकार करते हैं, उनके विचारसे आकारा, वायु, तेज, जल और पृथ्वी—ये पाँच मूत, छठा जीव और सात्त्वाँ परमात्मा—जो साक्षी जीव और साक्ष्य जात् दोनोंका अधिष्ठान है—ये ही तत्त्व हैं। देह, इन्द्रिय और प्राणादिकी उत्पत्ति तो पश्चभूतोंसे ही हुई है [इसलिये वे इन्हें अला नहीं गिनते]॥१९॥

पिडित्यत्रापि भृतानि पश्च षष्टः परः पुमान्। तैर्युक्त आत्मसम्भृतैः सृष्ट्वेदं समुपाविश्वत्।।२०॥ जो लोग केवल लः तत्त्व स्वीकार करते हैं, वे कहते हैं कि पाँच भूत हैं और लक्षा है परमपुरुष परमात्मा। वह परमात्मा अपने बनाये हुए पञ्चभूतोंसे युक्त होकर देह आदिकी सृष्टि करता है और उनमें जीवरूपसे प्रवेश करता है। (इस मतके अनुसार जीवका परमात्मामें और शरीर आदिका पञ्च-भूतोंमें समावेश हो जाता है)।। २०॥

चत्वार्येवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः। जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु ॥२१॥ जो छोग कारणके रूपमें चार ही तत्त्व खीकार करते हैं, वे कहते हैं कि आत्मासे तेज, जल और पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है और जगत्में जितने पदार्थ हैं, सब इन्हींसे उत्पन्न होते हैं। वे समी कार्योंका इन्हींमें समावेश कर लेते हैं ॥ २१॥

संख्याने सप्तद्शके भूतमात्रेन्द्रियाणि च।
पञ्च पञ्चेकमनसा आत्मा सप्तद्शः स्मृतः ॥२२॥
जो छोग तत्त्वोंकी संख्या सत्रह बतलाते हैं, वे इस प्रकार
गणना करते हैं—पाँच भूत, पाँच तन्मात्राएँ, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ,
एक मन और एक आत्मा ॥ २२ ॥

तद्वत् षोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते।
भूतेन्द्रियाणि पञ्चेव मन आत्मा त्रयोदश ।।२३॥
जो लोग तत्त्वोंकी संख्या सोलह बतलाते हैं, उनकी गणना
भी इसी प्रकार है। अन्तर केवल इतना ही है कि वे आत्मामें
मनका भी समावेश कर लेते हैं और इस प्रकार उनकी तत्त्वसंख्या
सोलह रह जाती है। जो लोग तेरह तत्त्व मानते हैं, वे कहते हैं
कि आकाशादि पाँच भूत, श्रोत्रादि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक मन, एक
जीवात्मा और परमात्मा—ये तेरह तत्त्व हैं॥ २३॥

ए कादशत्व आत्मासी महाभूतेन्द्रियाणि च।
अष्टो प्रकृतयश्चेव पुरुषश्च नवेत्यथ।।२४॥
ग्यारह संख्या माननेवालोंने पाँच भूत, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और
ग्ने अतिरिक्त एक आत्माका अस्तित्व खीकार किया है। जो लोग नौ तत्व मानते हैं; वे आकाशादि पाँच भूत और मन, बुद्धि,
अहङ्कार—ये आठ प्रकृतियाँ और नवाँ पुरुष—इन्हींको तत्त्व मानते
हैं॥२४॥

इति नानाप्रसंख्यानं तत्त्वानामृषिभिः कृतम्। सर्वं न्याय्यं युक्तिमत्त्वाद् विदुषां किमशोभनम्।।२५॥

१. यह 'एकादशत्व'''' 'नवेत्यथ' क्लोक प्राचीन प्रतिमें नहीं है।

उद्भवजी ! इस प्रकार ऋषि-मुनियोंने भिन्न-भिन्न प्रकासे तत्त्वोंकी गणना की है। सबका कहना उचित ही है; स्योंकि सबकी संख्या युक्तियुक्त है। जो छोग तत्त्वज्ञानी हैं, उन्हें किसी भी मतमें बुराई नहीं दीखती । उनके लिये तो सब कुछ ठीक ही है ॥२५॥

#### उद्भव उवाच

प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलक्षणौ। अन्योन्यापाश्रयात् कृष्ण दश्यते न भिदा तयोः॥२६॥ उद्भवजीने कहा- श्यामसुन्दर ! यद्यपि खरूपतः प्रकृति और पुरुष दोनों एक-दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं, तथापि वे आपसमें इतने घुल-मिल गये हैं कि साधारणतः उनका भेद नहीं जान पड़ता। प्रकृतिमें पुरुष और पुरुषमें प्रकृति अभिन्न-से प्रतीत होते हैं। इनकी भिन्नता स्पष्ट कैसे हो ? ॥ २६ ॥

> प्रकृतौ लक्ष्यते ह्यातमा प्रकृतिश्व तथाऽऽत्मिन । एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि। छेत्तुमर्हिस सँर्वज्ञ वचोभिर्नयनैपुगैः ॥२०॥

कमलनयन श्रीकृष्ण ! मेरे हृद्यमें इनकी भिन्नताको लेका बहुत बड़ा संदेह है। आप तो सर्वज्ञ हैं, अपनी युक्तियुक्त वाणी-से मेरे संदेहका निवारण कर दीजिये ॥ २७ ॥

> त्वत्तो ज्ञानं हि जीवानां प्रमोषस्तेऽत्र शक्तितः। त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेतथ न चापरः ॥२८॥

१. देवेश । २. ह्यात्मनो योगगतिं ।

भगवन् ! आपकी ही कृपासे जीवोंको ज्ञान होता है और आपकी मायाशक्तिसे ही उनके ज्ञानका नाश होता है। अपनी आत्मखरूपिणी मायाकी विचित्र गति आप ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। अतएव आप ही मेरा संदेह मिटानेमें समर्थ हैं। २८।

#### श्रीभगवानुवाच

प्रकृतिः पुरुपश्चेति विकल्पः पुरुपर्पमः ।

एष वैकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥२९॥

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! प्रकृति और पुरुष,

शरीर और आत्मा—इन दोनोंमें अत्यन्त भेद है। इस प्राकृत जगत्में

जन्ममरण एवं वृद्धि-हास आदि विकार छगे ही रहते हैं। इसका

कारण यह है कि यह गुणोंके क्षोभसे ही बना है॥ २९॥

ममाङ्ग माया ्र्य गुणमय्यनेकधा विकल्पबुध्नीश्च गुणैर्विधत्ते । वैकारिकस्त्रिविधोऽध्यात्ममेक-

र्मथाधिदैवमधिभृतमन्यत् ॥३०॥

प्रिय मित्र ! मेरी माया त्रिगुणात्मिका है । वही अपने सत्त्व-रज आदि गुणोंसे अनेकों प्रकारकी भेदवृत्तियाँ पैदा कर देती है । यद्यिप इसका विस्तार असीम है, फिर भी इस विकारात्मक सृष्टिको तीन भागोंमें बाँट सकते हैं । वे तीन भाग हैं—अध्यात्म, अधिदैव और अधिभूत ॥ ३०॥

हग् रूपमार्कं वपुरत्र रन्ध्रे परस्परं सिध्यति यः स्वेतः खे।

१. मथाधिभूतमधिदैवमन्यत् । २. स्वतोऽसौ ।

आत्मा यदेषामपरो य आद्यः स्वयानुभृत्याखिलसिद्धसिद्धिः।

एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षु-

जिह्वादि नासादि च चित्तयुक्तम् ॥३१॥ उदाहरणार्थ—नेत्रेन्द्रिय अध्यातम है, उसका विषय ह्य अध्यातम है और नेत्रगोलकमें स्थित सूर्यदेवताका अंश अधिदेव है। ये तीनों परस्पर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं। और झिल्ये अध्यातम, अधिदेव और अधिभूत—ये तीनों ही परस्पर सापेक्ष हैं। परंतु आकाशमें स्थित सूर्यमण्डल इन तीनोंकी अपेक्षासे मुक्त है, क्योंकि वह खतः सिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा भी उपर्युक्त तीनों मेदोंका मूलकारण, उनका साक्षी और उनसे परे है। वही अपने स्वयंसिद्ध प्रकाशसे समस्त सिद्ध पदार्थोंकी मूलसिद्ध है। उसीके द्वारा सबका प्रकाश होता है। जिस प्रकार चक्षुके तीन भेद बताये गये, उसी प्रकार त्वचा, श्रोत्र, जिह्वा, नासिका और चित्त आदिके भी तीन-तीन भेद हैं \*। ३१॥

योऽसौ गुणक्षोभकृतो विकारः प्रधानमूलान्महतः

प्रस्तः।

अहं त्रिवृन्मोहविकल्पहेतु-वैंकारिकस्तामस ऐन्द्रियश्र ॥३२॥

\* यथा खचा, स्पर्श और वायु; अवण, शब्द और दिशा; जिहा रस और वरुण; नासिका, गन्ध और अश्विनी-कुमार; चित्त, चित्तनकी विषय और वासुदेव; मन, मनका विषय और चन्द्रमा; अह्डा अहङ्कारका विषय और रुद्र; बुद्धि, समझनेका विषय और ब्रह्मा—इन स्मी त्रिविध तत्त्वोंसे आत्माका कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रकृतिसे महत्तत्व बनता है और महत्तत्वसे अहङ्कार। इस प्रकार यह अहङ्कार गुणोंके क्षोभसे उत्पन्न हुआ प्रकृतिका ही एक विकार है। अहङ्कारके तीन भेद हैं—सात्त्विक, तामस और राजस। यह अहङ्कार ही अज्ञान और सृष्टिकी विविधताका मूल-कारण है॥ ३२॥

आत्मा परिज्ञानमयो विवादो ह्यस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः । व्यर्थोऽपि नैवोपरमेत पुंसां मत्तः परावृत्तिधयां खलोकात् ॥३३॥

आत्मा ज्ञानस्वरूप है; उसका इन पदार्थों से न तो कोई सम्बन्ध है और न उसमें कोई विवादकी ही बात है! अस्ति-नास्ति (है-नहीं), सगुण-निर्गुण, भाव-अभाव, सत्य-मिथ्या आदि रूपसे जितने भी वाद-विवाद हैं, सबका मूळकारण भेददृष्टि ही है। इसमें संदेह नहीं कि इस विवादका कोई प्रयोजन नहीं है; यह सर्वथा व्यर्थ है; तथापि जो छोग मुझसे—अपने वास्तविक स्वरूपसे विमुख हैं, वे इस विवादसे मुक्त नहीं हो सकते ॥ ३३॥

उद्धव उवाच

त्वत्तः परावृत्तिधियः स्वकृतैः कर्मभिः प्रभो । उचावचान् यथा देहान् गृह्णन्ति विसृजन्ति च ॥३४॥ उद्धवजीने पूछा—भगवन् ! आपसे विमुख जीव अपने किये हुए पुण्य-पापोंके फळखळ्प ऊँची-नीची योनियोंमें जाते-आते रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि व्यापक आत्माका एक शरीरसे दूसरे शरीरमें जाना, अकर्ताका कर्म करना और नित्य-वस्तुका जन्म-मरण कैसे सम्भव है ? || ३४ ||

तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मिः।
न होतत् प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति विश्वताः ॥३५॥
गोविन्द ! जो लोग आत्मज्ञानसे रहित हैं, वे तो इस विषयते
ठीक-ठीक सोच भी नहीं सकते । और इस विषयके विद्वान् संसासं
प्रायः मिलते नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी मायाकी भूलभुलेयां
पड़े हुए हैं। इसलिये आप ही कृपा करके मुझे इसका रहस
समझाइये ॥ ३५॥

### श्रीभगवानुवाच

मनः कंर्ममयं नृणामिन्द्रियैः पञ्चिभर्युतम्। लोकास्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तद्जुवर्तते॥३६॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—प्रिय उद्धव ! मनुष्योंका मन कर्म

संस्कारोंका पुञ्ज है। उन संस्कारोंके अनुसार मोग प्राप्त करने किंव उसके साथ पाँच इन्द्रियाँ भी छगी हुई हैं। इसीका नाम है लिङ्गशरीर। वही कमींके अनुसार एक शरीरसे दूसरे शरीरमें, एक लोकसे दूसरे छोकमें आता-जाता रहता है। आत्मा इस लिङ्गशरीरसे सर्वथा पृथक् है। उसका आना-जाना नहीं होता; परंतु जब वह अपनेको लिङ्गशरीर ही समझ बैठता है, उसीमें अहङ्कार कर लेता है, तब उसे भी अपनी जाना-आना प्रतीत होने लगता है।। ३६॥

ध्यायन् मनोऽनु विषयान् दृष्टान् वीनुश्रुतान्थः। उद्यत् सीदत् कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनु शाम्यति॥३७॥

१. कर्ममयै० । २. वाय श्रुतांस्तया ।

मन कर्मोंके अधीन है। वह देखे हुए या सुने हुए विषयोंका चिन्तन करने लगता है और क्षणभरमें ही उनमें तदाकार हो जाता है तथा उन्हीं पूर्विचिन्तित विषयोंमें लीन हो जाता है। धीरे-धीरे उसकी स्मृति, पूर्वापरका अनुसन्धान भी नष्ट हो जाता है।। ३७॥

विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत् सारेत् पुनः। जन्तोर्वे कस्यचिद्धेतोर्मृत्युरत्यन्तविस्मृतिः।।३८॥ उन देवादि शरीरोंमें इसका इतना अभिनिवेश, इतनी तल्लीनता हो जाती है कि जीवको अपने पूर्व शरीरका स्मरण भी नहीं रहता। किसी भी कारणसे शरीरको सर्वथा भूल जाना ही मृत्यु है ॥ ३८॥

जन्म त्वात्मतया पुंसः सर्वभावेन भूरिद । विषयस्वीकृतिं प्राहुर्यथा स्वप्नमनोरयः ॥३९॥ उदार उद्भव ! जब यह जीव किसी भी शरीरको अभेद-भावसे भीं' के रूपमें स्वीकार कर लेता है, तब उसे हा जन्म कहते हैं, ठीक वैसे ही, जैसे स्वप्नकालीन और मनोरथकालीन शरीरमें अभिमान करना ही स्वप्न और मनोरथ कहा जाता है ॥ ३९॥

स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्परत्यसौ ।
तत्र पूर्विमवात्मानमपूर्वं चानुपञ्यति ॥४०॥
यह वर्तमान देहमें स्थित जीव जैसे पूर्व देहका स्मरण नहीं
करता, वैसे ही खप्त या मनोरथमें स्थित जीव भी पहलेके खप्त और
मनोरथको स्मरण नहीं करता, प्रत्युत उस वर्तमान खप्त और मनोरथमें पूर्व सिद्ध होनेपर भी अपनेको नवीन-सा ही समझता है॥४०॥

इन्द्रियायनसृष्टचेदं त्रैविध्यं भाति वस्तुनि । बहिरन्तर्भिदाहेतुर्जनोऽसज्जनकृद् यथा ॥४१॥ इन्द्रियोंके आश्रय मन या शरीरकी सृष्टिसे आत्मवस्तुमें यह उत्तम, मध्यम और अधमकी त्रिविधता भासती है। उसमें अभिमान कालेंसे ही आत्मा बाह्य और आभ्यन्तर भेदोंका हेतु माछूम पड़ने लगता है, जैसे दुष्ट पुत्रको उत्पन्न करनेवाला पिता पुत्रके शत्रु-मित्र आदिक लिये भेदका हेतु हो जाता है। ४१॥

नित्यदा हाङ्ग भृतानि भैवन्ति न भवन्ति च। कालेनालक्ष्यवेगेन स्क्ष्मत्वात्तन्न दृश्यते ॥४२॥ प्यारे उद्भव! कालकी गति सूक्ष्म है। उसे साधारणतः देखा नई जा सकता। उसके द्वारा प्रतिक्षण ही शरीरोंकी उत्पत्ति और नाश होते रहते हैं। सूक्ष्म होनेके कारण ही प्रतिक्षण होनेवाले जन्ममण नहीं दीख पड़ते॥ ४२॥

यथार्चिषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः। तथैव सर्वभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः॥१३॥ जैसे कालके प्रभावसे दियेकी ली, नदियोंके प्रवाह अथवा वृक्ष-के फलोंकी विशेष-विशेष अवस्थाएँ बदलती रहती हैं, वैसे ही समत प्राणियोंके शरीरोंकी आयु, अवस्था आदि भी बदलती रहती है॥१३॥

सोऽयं दीपोऽचिषां यद्धत्स्रोतसां तदिदं जलम्। सोऽयं पुमानिति नृणां मृषा गीधीमृषायुषाम्।।१४४॥ जैसे यह उन्हीं ज्योतियोंका वही दीपक है, प्रवाहका वहीं जल है—ऐसा समझना और कहना मिध्या है, वैसे ही विषय चिन्तनमें व्यर्थ आयु बितानेवाले अविवेकी पुरुषोंका ऐसा कहना और समझना कि यह वही पुरुष है, सर्वथा मिध्या है ॥ ४४॥

१. न भवन्ति भवन्ति च । २. सूक्ष्मत्वं तत्र ।

मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान् । प्रियते वामरो आन्त्या यथाप्रिद्रिसंयुतः ॥४५॥ यद्यपि वह आन्त पुरुष भी अपने कर्मोंके बीजद्वारा न पैदा होता है और न तो मरता ही है; वह भी अजन्मा और अमर ही है, फिर भी आन्तिसे वह उत्पन्न होता है और मरता-सा भी है, जैसे कि काष्टसे युक्त अग्नि पैदा होता और नष्ट होता दिखायी पड़ता है॥ ४५॥

निषेकगर्भजन्मीनि बाल्यकौमारयौवनम् । वयोमध्यं जरा मृत्युरित्यवस्यास्तनोर्नव ॥४६॥ उद्भवजी ! गर्भाधान, गर्भवृद्धि, जन्म, बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु—ये नौ अवस्थाएँ शरीरकी ही हैं ॥ ४६॥

एता मनोरथमयीर्द्धन्यस्योच्चावचास्तन्ः ।
गुणसङ्गादुपादत्ते कचित् कश्चिजहाति च ॥४७॥
यह शरीर जीवसे भिन्न है और ये ऊँची-नीची अवस्थाएँ
उसके मनोरथके अनुसार ही हैं; परंतु वह अज्ञानवश गुणोंके सङ्गसे
रिहें अपनी मानकर भटकने छगता है और कभी-कभी विवेक हो
जानेपर इन्हें छोड़ भी देता है ॥ ४७॥

आत्मनः पितृपुत्राभ्यामनुमेयौ मवाप्ययौ । न भवाप्ययवस्तृनामभिज्ञो द्वयलक्षणः ॥४८॥ पिताको पुत्रके जन्मसे और पुत्रको पिताकी मृत्युसे अपने-

१. न्मादि ।

अपने जन्म-मरणका अनुमान कर लेना चाहिये। जन्म-मृत्युसे गुक्त देहोंका द्रष्टा जन्म और मृत्युसे युक्त शरीर नहीं है॥ ४८॥

तरोबींजिविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्चन्मसंयमो । तरोबिंठक्षणो द्रष्टा एवं द्रष्टा तनोः पृथक् ॥४९॥ जैसे जौ-गेहूँ आदिकी फसल बोनेपर उग आती है और फ जानेपर काट दी जाती है, किंतु जो पुरुष उनके उगने और काटनेका जाननेवाला साक्षी है, वह उनसे सर्वथा पृथक् है; वैसे ही जो शरीर और उसकी अवस्थाओंका साक्षी है, वह शरीरसे सर्वथा पृथक् है ॥ ४९ ॥

प्रकृतेरेवमात्मानमिविविच्याबुधः पुमान् । तत्त्वेन स्पर्शसम्मूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥५०॥ अज्ञानी पुरुष इस प्रकार प्रकृति और रारीरसे आत्माका विवेचन नहीं करते । वे उसे उनसे तत्त्वतः अलग अनुभव नहीं करते और विषयभोगमें सच्चा सुख मानने लगते हैं तथा उसीमें मोहित हो जाते हैं । इसीसे उन्हें जन्म-मृत्युद्धप संसारमें भटकना पड़ता है ॥५०॥

सत्त्वसङ्गाद्दषीन् देवान् रजसासुरमानुषान् ।
तमसा भूतितर्भवत्वं भ्रामितो याति कर्मभः ॥५१॥
जब अविवेकी जीव अपने कर्मोंके अनुसार जन्म-मृत्युके वक्रों
भटकने लगता है, तब सात्त्विक कर्मोंकी आसक्तिसे वह ऋषिवेकें
और देवलोकमें, राजसिक कर्मोंकी आसक्तिसे मनुष्य और असुरयोविवेकें
तथा तामसी कर्मोंकी आसक्तिसे भूत-प्रेत एवं पशु-पक्षी आदि योविवेकें
जाता है ॥ ५१॥

नृत्यतो गायतः पर्यस् यथैवानुकरोति तान् ।
एवं बुद्धिगुणान् पर्यस्तनीहोऽप्यनुकार्यते ॥५२॥
जब मनुष्य किसीको नाचते-गाते देखता है, तब वह खयं
भी उसका अनुकरण करने—तान तोड़ने लगता है । वैसे ही जब
जीव बुद्धिके गुणोंको देखता है, तब खयं निष्क्रिय होनेपर भी उसका
अनुकरण करनेके लिये बाध्य हो जाता है ॥ ५२ ॥

यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव ।
चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते भ्रमतीव भूः ॥५३॥
यथा मनोरथधियो विषयानुभवो मृषा ।
स्म्मदृश्य दृश्चाई तथा संसार आत्मनः ॥५४॥
जैसे नदी-तालाब आदिके जलके हिलने या चन्नल होनेपर
उसमें प्रतिबिम्बत तटके वृक्ष भी उसके साथ हिल्लते-डोलते-से जान
पड़ते हैं, जैसे घुमाये जानेवाले नेत्रके साथ-साथ पृथ्वी भी घूमती
र्झ-सी दिखायी देती है, जैसे मनके द्वारा सोचे गये तथा खप्नमें
देखे गये भोग पदार्थ सर्वथा अलीक ही होते हैं, वैसे ही हे दाशाई!
आत्माका विषयानुभवरूप संसार भी सर्वथा असत्य है। आत्मा तो
निय शुद्ध-बुद्ध-मुक्तखभाव ही है ॥ ५३-५४॥

अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थाग्मो यथा ॥५५॥ विषयोंके सत्य न होनेपर भी जो जीव विषयोंका ही चिन्तन काता रहता है, उसका यह जन्म-मृत्युह्पप संसार-चक्र कभी निवृत्त नहीं होता, जैसे स्वप्नमें प्राप्त अनर्थ-परम्परा जागे बिना निवृत्त नहीं होती ॥ ५५॥

तसादुद्धव मा अङ्क्ष्व विषयानसदिन्द्रियै: । औत्माग्रहणनिर्भातं पश्य वैकल्पिकं भ्रमम् ॥५६॥ प्रिय उद्धव! इसिल्ये इन दुष्ट (कभी तृप्त न होनेवाल) ) इन्द्रियोंसे विषयोंको मत भोगो । आत्माके अज्ञानसे प्रतीत होनेवाला सांसारिक भेदभाव भ्रममूलक ही है, ऐसा समझो ॥ ५६॥

सिप्तोऽवमानितोऽसिद्धः प्रलब्धोऽस्यितोऽर्थे वा ।
ताडितः सँन्निबद्धो वा वृँन्या वा परिहापितः ॥५०॥
निष्ठितो मृतितो वाज्ञैबेहुधैवं प्रकम्पितः ।
श्रेयस्कामः कुच्छ्गत आत्मनाऽऽत्मानमुद्धरेत् ॥५८॥
असाधु पुरुष गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दें, वाणीद्या
अपमान करें, उपहास करें, निन्दा करें, मारें-पीटें, बाँधें, आजीविका
छीन लें, ऊपर थूक दें, मृत दें अथवा तरह-तरहसे विचलित करें,
निष्ठासे डिगानेकी चेष्टा करें; उनके किसी भी उपद्रवसे क्षुत्व न
होना चाहिये; क्योंकि वे तो बेचारे अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थका तो पता
ही नहीं है । अतः जो अपने कल्याणका इच्छुक है, उसे सभी
कठिनाइयोंसे अपनी विवेकबुद्धिद्वारा ही—किसी बाह्य साधनसे नहीं—अपनेको बचा लेना चाहिये । वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपित्तियोंसे
अपनेको बचा लेना चाहिये । वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपित्तियोंसे
बचनेका एकमात्र साधन है ॥ ५७-५८ ॥

उद्भव उवाच

यथैवमनुबुध्येयं वद नौ वदतां वर । सुदुःमहमिमं मन्ये आत्मन्यसद्तिक्रमम् ॥५९॥

१. आत्माग्रहणनिष्पन्नं पदयन् वैकल्पिकं भ्रमम्। २. ऽपि वा। ३. सन्निरुद्धो । ४. भृत्या । ५. प्रकल्पितः । ६. भो ।

उद्धवजीने कहा—भगवन् ! आप समस्त वक्ताओंके शिरोमणि हैं। मैं इस दुर्जनोंसे किये गये तिरस्कारको अपने मनमें अत्यन्त असहा समझता हूँ अतः जैसे मैं इसको समझ सकूँ, आपका उपदेश जीवनमें धारण कर सकूँ, वैसे हमें बतलाइये ॥ ५९॥

विदुषामि विश्वातमन् प्रकृतिर्हि बलीयसी । मरते त्वद्धमीनिस्तान् शान्तांस्ते चरणालयान् ॥६०॥ विश्वात्मन् ! जो आपके भागवतधर्मके आचरणमें प्रेमपूर्वक संख्य हैं, जिन्होंने आपके चरण-कमलोंका ही आश्रय ले लिया है, उन शान्त पुरुषोंके अतिरिक्त बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी दुष्टोंके द्वारा किया हुआ तिरस्कार सह लेना अत्यन्त कठिन है; क्योंकि प्रकृति अत्यन्त बलवती है ॥ ६०॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥

## अथ त्रयोविंशोऽध्यायः

, एक तितिक्षु ब्राह्मणका इतिहास वादरायणिरुवाच

स एवमाशंसित उद्धवेन भागवतमुख्येन दाशाहर्मुख्यः । समाजयन् भृत्यवचो मुकुन्द-

स्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १॥

१. गुक उवाच । २. वर्यः ।

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! वास्तवमें भगवान्की छीछाकथा ही श्रवण करने योग्य है । वे ही प्रेम और मुक्तिके दाता हैं । जब उनके परमप्रेमी भक्त उद्धवजीने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंशिवभूषण श्रीभगवान्ने उनके प्रश्नकी प्रशंसा करके उनसे इस प्रकार कहा—।। १।।

श्रीभगवानुवाच '

बाईस्पत्य स वै नात्र साधुवें दुर्जनेरितैः।
दुरुक्तेर्भिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः॥२॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—देवगुरु बृहस्पतिके शिष्य उद्भवती।
इस संसारमें प्रायः ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते, जो दुर्जनेंकी
कटुवाणीसे विधे हुए अपने हृदयको सँमाल सकें॥ २॥

न तथा तप्यते विद्धः पुमान् बाणैः सुमर्मगैः । यथा तुँदन्ति मर्मस्या द्यंसतां परुषेपवः ॥३॥ मनुष्यका दृदय मर्मभेदी बाणोंसे बिंधनेपर भी उतनी पीडाका अनुभव नहीं करता, जितनी पीडा उसे दुष्टजनोंके मर्मान्तक एवं कठोर वाम्बाण पहुँचाते हैं ॥ ३॥

कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्भव । तमहं वर्णयिष्यामि निवोध सुसमाहितः ॥ ४ ॥ उद्भवजी ! इस विषयमें महात्मालोग एक बड़ा पवित्र प्राचीत इतिहास कहा करते हैं; मैं वही तुम्हें सुनाऊँगा, तुम मन लगाकी उसे सुनो ॥ ४ ॥

१. रजन्ति । २. असताम् ।

केनचिद् सिक्षुणा गीतं परिभृतेन दुर्जनैः । सारता धृतियुक्तेन विपाकं निंजकर्मणाम् ॥ ५॥ एक भिक्षुकको दुष्टोंने बहुत सताया था। उस समय भी उसने अपना धैर्य न छोड़ा और उसे अपने पूर्वजन्मके कमोंका फल्ल समझकर कुछ अपने मानसिक उद्गार प्रकट किये थे। उन्हींका इस इतिहासमें वर्णन है ॥ ५॥

अवन्तिषु द्विजः कश्चिदासीदाढ्यतमः श्रिया । वार्तावृत्तिः कद्येस्तु कामी छुन्धोऽतिकोपनः ॥६॥ प्राचीन समयकी बात है, उज्जैनमें एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती-न्यापार आदि करके बहुत-सी धन-सम्पत्ति इकट्टी कर ची थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और छोभी था। कोध तो उसे बात-बातमें आ जाया करता था॥६॥

ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणीपि नार्चिताः । श्रन्यावसथ आत्मापि काले कामेरनर्चितः ॥ ७॥ उसने अपने जाति-बन्धु और अतिथियोंको कभी मीठी बातसे भी प्रसन्न नहीं किया, खिळाने-पिळानेकी तो बात ही क्या है। वह धर्म-कर्मसे रीते वरमें रहता और खयं भी अपनी धन-सम्पत्तिके द्वारा समयपर अपने शरीरको भी सुखी नहीं करता था॥ ७॥

दुःशीलस्य कदर्यस्य दुह्यन्ते पुत्रवान्धवाः । दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन् प्रियम् ॥ ८॥ उसकी कृपणता और बुरे स्वभावके कारण उसके बेटे-बेटी,

१. निजकर्मणः । २. णाप्यनर्चिताः ।

भा॰ ए॰ स्क॰ २१—

भाई-बन्धु, नौकर-चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन-ही-मन उसका अनिष्टचिन्तन किया करते थे। कोई भी उसके मनको प्रिय छगनेवाला व्यवहार नहीं करता था।। ८।।

तस्यैवं यक्षवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः।
धर्मकामविहीनस्य चुक्रुधुः पश्चभागिनः॥९॥
वह लोक-परलोक दोनोंसे ही गिर गया था। बस, यक्षोंके
समान धनकी रखवाली करता रहता था। उस धनसे वह न तो
धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनोंतक
इस प्रकार जीवन बितानेसे उसपर पश्चमहायज्ञके भागी देवता बिगइ
उठे॥ ९॥

तैदवध्यानविस्रस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । अर्थोऽप्यगच्छिन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥१०॥

उदार उद्भवजी ! पञ्चमहायज्ञके भागियोंके तिरस्कारसे उसके पूर्व-पुण्योंका सहारा—जिसके बळसे अन्नतक धन टिका हुआ था—जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रमसे इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आँखोंके सामने ही नष्ट-श्रष्ट हो गया॥१०॥

ज्ञातयो जगृहुः किश्चित् किश्चिद् दस्यव उद्भव । दैवतः कालतः किश्चिद् ब्रह्मबन्धोर्नृपार्थिवात् ॥११॥ उस नीच ब्राह्मणका कुछ धन तो उसके कुटुम्बियोंने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गये । कुछ आग लग जाने आदि दैवी कोपसे नष्ट हो गया, कुछ समयके फेरसे मारा गया । कुछ साधाण

१. तदभिध्यान ।

मनुष्योंने ले लिया और बचा-खुचा कर और दण्डके रूपमें शासकोंने इड्प लिया ॥ ११ ॥

स एवं द्रविणे नष्टे धर्मकामविवर्जितः । उपेक्षितश्च स्वजनैश्चिन्तामाप दुरत्ययाम् ॥१२॥ उद्धवजी ! इस प्रकार उसकी सारी सम्पत्ति जाती रही । न तो उसने धर्म ही कमाया और न भोग ही भोगे । इधर उसके सगे-सम्बन्धियोंने भी उसकी ओरसे मुँह मोड़ लिया । अब उसे बड़ी भयानक चिन्ताने घेर लिया ॥ १२ ॥

तस्यैवं ध्यायतो दीर्घं नष्टरायरतपिखनः । खिद्यतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेदः सुमहानभृत् ॥१३॥ धनके नाशसे उसके हृदयमें बड़ी जलन हुई । उसका मन खेदसे भर गया । आँसुओंके कारण गला हुँच गया । परंतु इस तरह चिन्ता करते-करते ही उसके मनमें संसारके प्रति महान् दुःखबुद्धि और उत्कट वैराग्यका उदय हो गया ॥ १३ ॥

स चाहेदमहो कष्टं वृथाऽऽत्मा मेऽनुतापित: ।

न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईदश: ॥१४॥
अद वह ब्राह्मण मन-ही-मन कहने लगा—'हाय! हाय!!
वड़े खेदकी बात है, मैंने इतने दिनोंतक अपनेको व्यर्थ ही इस प्रकार
सताया। जिस धनके लिये मैंने सरतोड़ परिश्रम किया, वह न तो
धर्मकर्ममें लगा और न मेरे सुखमोगके ही काम आया॥ १४॥

प्रायेणीथीः कद्यीणां न सुखाय कदाचन। इह चात्मोपतापाय मृतस्य नरकाय च॥१५॥

१. णार्थः ।

प्रायः देखा जाता है कि कृपण पुरुषोंको धनसे कभी सुख नहीं मिलता । इस लोकमें तो वे धन कमाने और रक्षाकी चिन्तासे जलते रहते हैं और मरनेपर धर्म न करनेके कारण नरकमें जाते हैं ॥ १५॥

यशो यशिखनां शुद्धं श्लाघ्या ये गुणिनां गुणाः। लोभः खल्पोऽपितान् हन्ति श्वित्रो रूपिमवेष्मितम्॥१६॥ जैसे थोड़ा-सा भी कोढ़ सर्वाङ्गसुन्दर खरूपको बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक-सा भी लोभ यशिखयोंके शुद्ध यश और गुणियोंके प्रशंसनीय गुणोंपर पानी फेर देता है॥ १६॥

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये।
नाशोपभोग आयासस्त्रासश्चिन्ता भ्रमो नृणाम्।।१७॥
धन कमानेमें, कमा लेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च
करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें—जहाँ देखो वहीं निरन्तर
परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है॥१७॥

स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः ।
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥१८॥
एते पश्चदशानर्था ह्यर्थमूला मता नृणाम् ।
तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्था दूरतस्त्यजेत् ॥१९॥
चोरी, हिंसा, झूठ बोळना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार,
भेदबुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लम्पटता, ज्ञा और शराब—
ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं । इस्रियं
कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी
भर्थनामधारी अनर्थको दूरसे ही छोड़ दे ॥ १८-१९ ॥

भियन्ते आतरो दाराः पितरः सुहदस्तथा।
एकास्तिग्धाः कीकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः॥२०॥
भाई-बन्धु, स्ती-पुत्र, माता पिता, सगी-सम्बन्धी—जो स्नेहबन्धनमें बँधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं—सब-के-सब कौड़ीके
कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते
हैं ॥२०॥

अर्थनाल्पीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यवः । त्यजन्त्यार्ग्युं स्पृधो झन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम् ॥२१॥ ये लोग थोड़े से धनके लिये भी क्षुब्ध और कृद्ध हो जाते हैं। बात-की-बातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लाग-डाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं। यहाँ-तक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं ॥ २१॥

लब्ध्वा जनमामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद् द्विजाग्रचताम् । तदनादृत्य ये स्वार्थं झन्ति यान्त्यशुभां गतिम् ॥२२॥

देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ श्राह्मणशरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे खार्थ-परमार्थका नाश करते हैं, वे अशुभ गतिको प्राप्त होते हैं॥ २२॥

सर्गापवर्गयोद्धीरं प्राप्य लोकमिमं पुमान्। द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि॥२३॥ <sup>यह म</sup>नुष्यरारीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी

१. कारुणिकाः । २. शु वृथा घर ।

ऐसा कौन बुद्धिमान् मनुष्य है जो अनथोंके धाम धनके चक्कामें फ़ँसा रहे ॥ २३ ॥

देवर्षिपितृभूतानि ज्ञातीन् बन्धृंश्र भागिनः। असंविभज्य चात्मानं यक्षवित्तः पतत्यधः ॥२४॥ जो मनुष्य देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, जाति-भाई, कुट्रमी और धनके दूसरे भागीदारोंको उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और न खयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्षके समान धनकी रखवाली करनेवाला कृपण तो अवश्य ही अधोगतिको प्राप्त होता है॥ २४॥

व्यर्थयार्थेहया वित्तं प्रमत्तस्य वयो बलम्। कुशला येन सिध्यन्ति जरठः किं नु साधये ॥२५॥ मैं अपने कर्तव्यसे च्युत हो गया हूँ । मैंने प्रमादमें अपनी आयु, धन और बल-पौरुष खो दिये। विवेकीलोग जिन साधनींहे मोक्षतक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हींको मैंने धन इकट्ठा करनेकी वर्ष चेष्टामें खो दिया । अब बुदापेमें कौन-सा साधन करूँगा ॥ २५॥

कसात् संक्विश्यते विद्वान् व्यर्थयार्थेहयासकृत्। कस्यचिन्मायया नृनं लोकोऽयं सुविमोहितः॥<sup>२६॥</sup> मुझे माछ्म नहीं होता कि बड़े-बड़े विद्वान् भी धनकी व्य तृणासे निरन्तर क्यों दुखी रहते हैं ! हो-न-हो, अवस्य ही संसार किसीकी मायासे अत्यन्त मोहित हो रहा है ॥ २६॥ कि धनैधनदैर्वा कि कामैर्वा कामदैरुत।

मृत्युना ग्रस्यमानस्य कर्ममिर्वोत जन्मदैः॥१७॥

१. शतीनन्यांश्च ।

यह मनुष्यशरीर कालके विकराल गालमें पड़ा हुआ है। इसको धनसे, धन देनेवाले देवताओं और लोगोंसे, भोगवासनाओं और उनको पूर्ण करनेवालोंसे तथा पुन:-पुन: जन्ममृत्युके चक्करमें डालनेवाले सकाम कमोंसे लाभ ही क्या है ? ॥ २७॥

न्तं मे भगवांस्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः।

येन नीतो द्शामेतां निर्वेदश्रात्मनः प्रवः ॥२८॥

इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेवखरूप भगवान् मुझपर प्रसन

हैं। तभी तो उन्होंने मुझे इस दशामें पहुँचाया है और मुझे इस

जगतके प्रति यह दु:ख-खुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुतः वैराग्य

ही इस संसार-सागरसे पार होनेके छिये नौकाके समान है॥ २८॥

सोऽहं कालावशेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः। अप्रमत्तोऽखिलखार्थे यदि स्यात् सिद्ध आत्मिन ॥२९॥

मैं अब ऐसी अवस्थामें पहुँच गया हूँ। यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभमें ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थके सम्बन्धमें सावधान हो जाऊँगा और अब जो समय बच रहा है, उसमें अपने शरीरको तपस्याके द्वारा सुखा डालूँगा ॥ २९॥

तत्र मामनुमोदेरन् देवास्त्रिभुवनेश्वराः ।

ग्रुहूर्तेन ब्रह्मलोकं खट्वाङ्गः समसाधयत् ॥३०॥

तीनों लोकोंके खामी देवगण मेरे इस संकल्पका अनुमोदन

करें । अभी निराश होनेकी कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खट्वाङ्गने तो दो घड़ीमें ही भगवद्धामकी प्राप्ति कर ली थी ॥ ३०॥

१. ऽखिलार्थेषु यदि ।

#### श्रीभगवानुवाच

इत्यिभिष्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः। उन्मुच्य हृद्यग्रन्थीन् शान्तो भिक्षुरभून्मुनिः ॥३१॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं— उद्भवजी ! उस उज्जैनिवासी ब्राह्मणने मन-ही-मन इस प्रकार निश्चय करके 'मैं' और 'मेरे' पनकी गाँठ खोल दी। इसके बाद वह शान्त होकर मौनी संन्यासी हो गया ॥ ३१॥

स चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः।
भिक्षार्थं नगरग्रामानसङ्गोऽलक्षितोऽविशत्।।३२॥
अब उसके चित्तमें किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्तिके प्रति आसक्ति
न रही। उसने अपने मन, इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें कर लिया।
वह पृथ्वीपर खच्छन्दरूपसे विचरने लगा। वह भिक्षाके लिये नगर
और गाँवोंमें जाता अवश्य था, परंतु इस प्रकार जाता था कि कोई
उसे पहचान न पाता था।। ३२।।

तं वै प्रवयसं मिक्षुमवधूतमसज्जनाः।

हष्ट्वा पर्यमवन् भद्र बह्वीभिः परिभूतिभिः॥३३॥

उद्धवजी! वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था। दुष्ट

उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह-तरहसे उसका तिरस्कार करके

उसे तंग करते॥ ३३॥

केचित्त्रिवेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम् । पीठं चैकेऽक्षसूत्रं च कन्थां चीराणि केचन ॥३४॥

१. पर्यभवंस्तत्र । २. पात्रकमण्डल् ।

कोई उसका दण्ड छीन लेता, तो कोई भिक्षापात्र ही झटक ले जाता। कोई कमण्डलु उठा ले जाता तो कोई आसन, रुद्राक्षमाला और कंथा ही लेकर भाग जाता। कोई तो उसकी लँगोटी और बब्बको ही इधर-उधर डाल देते॥ ३४॥

प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याद्दुर्ग्रुनेः।
अन्तं च भैक्ष्यसम्पन्नं भुञ्जानस्य सरित्तटे।।३५॥
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूर्धनि।
यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्।।३६॥
कोई-कोई वे वस्तुएँ देकर और कोई दिखला-दिखलाकर फिर
छीन लेते। जब वह अवधूत मधुकरी माँगकर लाता और बाहर नदीतय्पर भोजन करने बैठता, तो पापी लोग कभी उसके सिरपर मूत
देते, तो कभी थूक देते। वे लोग उस मौनी अवधूतको तरह-तरहसे
बोलनेके लिये विवश करते और जब वह इसपर भी न बोलता तो
उसे पीटते॥ ३५-३६॥

तर्जयन्त्यपरे वाग्मिः स्तेनोऽयमिति वादिनः।

बभन्ति रज्ज्वा तं केचिद् बध्यतां बध्यतामिति।।३७॥

कोई उसे चोर कहकर डाँटने-डपटने छगता। कोई कहता

'स्से बाँध छो, बाँध छो। और फिर उसे रस्सीसे बाँधने छगते।।३७॥

क्षिपन्त्येकेऽवजानन्त एप धर्मध्वजः शठः।

क्षीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत् स्वजनोज्झितः।।३८॥

कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना कसते कि 'देखो-देखो, अब इस कृपणने धर्मका ढोंग रचा है। धन-सम्पत्ति

जाती रही, स्त्री-पुत्रोंने घरसे निकाल दिया; तब इसने भीख माँगने. का रोजगार लिया है।। ३८॥

अहो एष महासारो धृतिमान् गिरिराडिव। मौनेन साधयत्यर्थं वकवद् टढिनश्चयः॥३९॥ ओहो ! देखो तो सही, यह मोटा-तगड़ा भिखारी धैर्यमें बड़े भारी पर्वतके समान है। यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है। सचमुच यह बगुलेसे भी बढ़कर ढोंगी और छ-निश्चयी है ॥ ३९॥

इत्येके विहसन्त्येनमेके दुर्वातयन्ति च।
तं ववन्धुर्निरुरुधुर्यथा क्रीडनकं द्विजम् ॥४०॥
कोई उस अवधूतकी हँसी उड़ाता, तो कोई उसपर अधोवाषु
छोड़ता। जैसे छोग तोता-मैना आदि पाछत् पक्षियोंको बाँध छेते या
पिंजड़ेमें बंद कर छेते हैं, वैसे ही उसे भी छोग बाँध देते और घरोंमें
बंद कर देते॥ ४०॥

एवं स भौतिकं दुःखं दैविकं दैहिंकं च यत्। भोक्तव्यमात्मनो दिष्टं प्राप्तं प्राप्तमबुध्यत ॥४१॥

किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता । उसे कभी जा आदिके कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती, कभी गरमी-सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि हारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते; परंतु भिक्षुकके मनमें इससे कीं विकार न होता। वह समझता कि यह सब मेरे पूर्वजन्मके कमीं फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा।। ४१॥

१. दुर्वादयन्ति । २. दैवं च ।

परिभृत इमां गाथामगायत नराधमैः। पातयद्भिः स्वधर्मस्यो वृतिमास्याय सान्विकीम् ॥४२॥ यद्यपि नीच मनुष्य तरह-तरहके तिरस्कार करके उसे उसके धर्मसे गिरानेकी चेष्टा किया करते, फिर भी वह बड़ी दढ़तासे अपने धर्ममें स्थित रहता और सात्त्रिक धैर्यका आश्रय लेकर कभी-कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता ॥ ४२ ॥

द्विज उवाच

जनो मे सुखदु:खहेतु-नायं र्न देवताऽऽत्मा ग्रहकर्मकालाः।

परं कारणमामनन्ति मनः संसारचकं परिवर्तयेद् यत् ॥४३॥

ब्राह्मण कहता—मेरे सुख अथवा दुःखका कारण न ये मनुष्य हैं, न देवता हैं, न शरीर है और न ग्रह, कर्म एवं काल आदि ही हैं। श्रुतियाँ और महात्माजन मनको ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसारचक्रको चला रहा है।। ४३॥

मनो गुणान् वै सृजते बलीय-स्ततक्च कर्माणि विलक्षणानि । ग्रुक्कानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति ॥४४॥ सचमुच यह मन बहुत बलवान् है। इसीने विषयों, उनके कारण गुणों और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली वृत्तियोंकी सृष्टि की है।

१. प्राचीन प्रतिमें नहीं है।

उन वृत्तियोंके अनुसार ही सात्त्विक, राजस और तामस—अनेकों प्रकारके कर्म होते हैं और कमोंके अनुसार ही जीवकी विविध गतियाँ होती हैं ॥ ४४॥

> अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचण्टे। मनः स्त्रलिङ्गं परिगृह्य कामान् जुपन् निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ॥४५॥

मन ही समस्त चेष्टाएँ करता है। उसके साथ रहनेपर भी आत्मा निष्क्रिय ही है। वह ज्ञान-शक्तिप्रधान है, मुझ जीवका सनातन सखा है और अपने अछप्त ज्ञानसे सब कुछ देखता रहता है। मनके द्वारा ही उसकी अभिन्यक्ति होती है। जब वह मनको खीकार करके उसके द्वारा विषयोंका भोक्ता बन बैठता है, तब कमेंके साथ आसक्ति होनेके कारण वह उनसे बँघ जाता है। ४५॥

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च श्रुतं च कर्माणि च सद्व्रतानि । सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ १६॥

दान, अपने धर्मका पालन, नियम, यप, वेदाध्ययन, सिर्का और ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठ व्रत—इन सबका अन्तिम फल यही है कि मन एकाप्र हो जाय, भगवान्में लग जाय। मनका समाहित हो जान ही परम योग है॥ ४६॥ समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम् । अंसंयतं यस्य मनो विनश्यद् दानादिभिश्चेदपरं किमेभिः ॥४७॥

जिसका मन शान्त और समाहित है, उसे दान आदि समस्त सक्तमींका फल प्राप्त हो चुका है। अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है। और जिसका मन चञ्चल है अथवा आलस्यसे अभिभूत हो रहा है, उसको इन दानादि शुभकमोंसे अबतक कोई लाम नहीं हुआ ॥ ४७॥

मनोवशेऽन्ये हाँभवन् सा देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति। भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्

युञ्ज्याद् वशे तं स हि देवदेव: ॥४८॥ सभी इन्द्रियाँ मनके वशमें हैं। मन किसी भी इन्द्रियके वशमें नहीं है। यह मन बलत्रान्से भी बलत्रान्, अत्यन्त भयंकर देव है। जो इसको अपने वशमें कर लेता है, वही देव-देव — इन्द्रियोंका किता है॥ ४८॥

तं दुर्जयं शत्रुमसद्यवेग-मरुन्तुदं तन्न विजित्य केचित्। कुर्वन्त्यसद्विग्रहमैत्र मर्द्ये-र्मित्राण्युदासीनरिपून् विमृदाः॥४९॥

१. न संयतं । २. ह्यमवंश्च । ३. एव ।

सचमुच मन बहुत बड़ा रात्रु है। इसका आक्रमण अस्त्र है। यह बाहरी रारीरको ही नहीं, हृदयादि मर्मस्थानोंको भी बेग्रता रहता है। इसे जीतना बहुत ही कठिन है। मनुष्यको चाहियेकि सबसे पहले इसी रात्रुपर विजय प्राप्त करे; परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतनेका प्रयत्न करते नहीं, दूसरे मनुष्योंसे इरु-मूठ झगड़ा-बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत्के लोगोंको ही फिर-रात्रु-उदासीन बना लेते हैं। ४९।।

> देहं मनोमात्रिममं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धिधयो मनुष्याः। एषोऽहमन्योऽयमिति अमेण दुरन्तपारे तमसि अमन्ति॥५०॥

साधारणतः मनुष्योंकी बुद्धि अंधी हो रही है तभी तो वे स मनःकिल्पत शरीरको 'मैं' और 'मेरा' मान बैठते हैं और फिर स भ्रमके फंदेमें फॅस जाते हैं कि 'यह मैं हूँ और यह दूसरा।' स का परिणाम यह होता है कि वे इस अनन्त अज्ञानान्धकारमें ही मटकते रहते हैं।। ५०॥

जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्। जिह्वां कचित् संदशति खदद्भि-स्तद्देदनायां कतमाय कुण्येत्। प्रिश् यदि मान छें कि मनुष्य ही सुख-दुःखका कारण है, ते हैं उनसे आत्माका क्या सम्बन्ध ? क्योंकि सुख-दुःख पहुँ वानेवाण मित्रीका शरीर है और भोगनेवाला भी । कभी भोजन आदिके समय यदि अपने दाँतोंसे ही अपनी जीभ कट जाय और उससे पीड़ा होने हो, तो मनुष्य किसपर क्रोध करेगा ? ॥ ५१॥

दुःखस्य हेतुर्यदि देवतास्तु किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्। यदङ्गमङ्गेन निहन्यते क्वचित्

कुध्येत कस्मे पुरुष: स्वदेहे ॥५२॥ यदि ऐसा मान छें कि देवता ही दु:खके कारण हैं, तो भी इस दु:खसे आत्माकी क्या हानि ? क्योंकि यदि दु:खके कारण देव- ता हैं, तो इन्द्रियामिमानी देवताओंके रूपमें उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं। और देवता सभी शरीरोंमें एक हैं; जो देवता एक शरीरमें हैं, वे ही दूसरेमें भी हैं। ऐसी दशामें यदि अपने ही शरीरके किसी एक अङ्गसे दूसरे अङ्गको चोट छग जाय तो भछा, किसपर कोष किया जायगा ? ॥ ५२॥

आत्मा यदि स्यात् सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः। न ह्यात्मनोऽन्यद् यदि तन्मृषा स्यात्

क्रध्येत करमान्न सुखं न दुःखम् ॥५३॥
यदि ऐसा मानें कि आत्मा ही सुख-दुःखका कारण है तो वह
वो अपना आप ही है, कोई दूसरा नहीं; क्योंकि आत्मासे भिन्न
उछ है ही नहीं। यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है, तो वह मिथ्या
है। इसिछिये न सुख है न दुःख; किर क्रोध कैसा? क्रोधका निमित्त
ही क्या ?॥ ५३॥

ग्रहा निमित्तं सुखदुःखयोश्चेत् किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वै। ग्रहेर्ग्रहस्येव वदन्ति पीडां कृष्येत कस्मे पुरुषस्ततोऽन्यः॥५॥

यदि प्रहोंको सुख-दुःखका निमित्त मानें, तो उनसे भी अजमा आत्माकी क्या हानि ? उनका प्रभाव भी जन्म-मृखुशील शाीपर ही होता है। प्रहोंकी पीड़ा तो उनका प्रभाव प्रहण करनेवाले शरीरको ही होती है और आत्मा उन प्रहों और शरीरोंसे सर्वथा परे हैं। तब भला, वह किसपर क्रोध करें ?।। ५४॥

कर्मास्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्
किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे।
देहस्त्वचित् पुरुषोऽयं धुपर्णः
कुध्येत कस्मै न हि कर्ममूलम् ॥५५॥
यदि कर्मीको ही सखनदःखका कारण मार्ने, तो उनसे

यदि कर्मोंको ही सुख-दु:खका कारण मार्ने, तो उनसे आत्माका क्या प्रयोजन ? क्योंकि वे तो एक पदार्थके जड और चेतन—उभयरूप होनेपर ही हो सकते हैं। (जो वस्तु विकार्यण और अपना हिताहित जाननेवाली होती है, उसीसे कर्म हो सकते हैं; अतः वह विकारयुक्त होनेके कारण जड होनी चाहिं और हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन।) किंतु देह ते अपेर हिताहितका ज्ञान रखनेके कारण चेतन।) किंतु देह ते अचेतन है और उसमें पक्षीरूपसे रहनेवाला आत्मा सर्वधा निर्विका और साक्षीमात्र है। इस प्रकार कमोंका तो कोई आधार ही किं नहीं होता। फिर क्रोध किसपर करें? ॥ ५५॥

कालस्तु हेतुः सुखदुः स्वयोश्चेत् किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ । नाग्नेहिं तापो न हिमस्य तत् स्यात्

क्रुध्येत कस्में न परस्य द्वन्द्वम् ॥५६॥ यदि ऐसा मानें कि काल ही सुख-दुःखका कारण है, तो आत्मापर उसका क्या प्रभाव ? क्योंकि काल तो आत्मस्ररूप ही है जैसे आग आगको नहीं जला सकती, और बर्फ वर्फको नहीं गला सकता, वैसे ही आत्मस्ररूप काल अपने आत्माको ही सुख-दुःख नहीं पहुँचा सकता । फिर किसपर क्रोध किया जाय ? आत्मा शीत-उष्ण, सुख-दुःख आदि द्वन्द्वोंसे सर्वथा अतीत है ॥ ५६॥

न केनचित् कापि कथंचनास्य द्वन्द्वोपरागः परतः परस्य।

यथाहमः संसृतिरूपिणः स्या-देवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः॥५७।

आत्मा प्रकृतिके खरूप, धर्म, कार्य, सम्बन्ध और गन्धसे भी रहित है। उसे कभी कहीं किसीके द्वारा किसी भी प्रकारसे दृन्द्वः का स्पर्श ही नहीं होता। वह तो जन्म-मृत्युके चक्रमें भटकनेवाले अहंकारको ही होता है। जो इस बातको जान लेता है, वह फिर किसी भी भयके निमित्तसे भयभीत नहीं होता। ५७॥

एतां स आस्थाय परात्मिनिष्ठा-मध्यासितां पूर्वतमैर्महर्षिभिः अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो मुकुन्दाङ्घिनिषेवयैव ॥५८॥ बड़े-बड़े प्राचीन ऋषि-मुनियोंने इस परमात्मिष्ठाका आश्रय प्रहण किया है। मैं भी इसीका आश्रय प्रहण करूँगा और मुक्ति तथा प्रेमके दाता भगवान्के चरणकमलोंकी सेवाके द्वारा ही इस दुरन्त अज्ञानसागरको अनायास ही पार कर लूँगा॥ ५८॥

#### श्रीभगवानुवाच

निर्विद्य नष्टद्रविणो गतक्कमः प्रव्रज्य गां पर्यटमान इत्थम् । निराकृतोऽसद्भिरिष स्वधर्मी-

दकिंग्पतोऽमुं मुनिराह गाथाम् ॥५९॥
भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — उद्भवजी ! उस ब्राह्मणका धन
क्या नष्ट हुआ, उसका सारा क्षेत्रा ही दूर हो गया। अब वह
संसारसे विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वीमें खच्छन्द
विचर रहा था। यद्यपि दुष्टोंने उसे बहुत सताया, फिर भी वह
अपने धर्ममें अटल रहा, तनिक भी विचलित न हुआ। उस समय
वह मौनी अवधूत मन-ही-मन इस प्रकारका गीत गाया करता
था॥ ५९॥

सुखदुःखप्रदो नान्यः पुरुषस्यात्मविश्रमः ।

मित्रोदासीनिरिपवः संसारस्तमसः कृतः ॥६०॥

उद्भवनी ! इस संसारमें मनुष्यको कोई दूसरा सुख या दुः ।

नहीं देता, यह तो उसके चित्तका भ्रममात्र है । यह सारा संसार अंश इसके भीतर मित्र, उदासीन और शत्रुके भेद अज्ञानकिर्मित हैं ॥ ६०॥

तसात् सर्वात्मना तात निगृहाण मनो धिया ।

मय्यावेशितया युक्त एतावान् योगसंग्रहः ॥६१॥

इसिलये प्यारे उद्धव ! अपनी वृत्तियोंको मुझमें तन्मय कर दो

और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मनको वशमें कर लो
और फिर मुझमें ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ । बस, सारे

योगसाधनका इतना ही सार-संग्रह है ॥ ६१ ॥

य एतां सिक्षुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । धारयञ्छावयञ्द्रुण्वन् द्वन्द्वेनैंवासिभूयते ॥६२॥ यह भिक्षुकका गीत क्या है, मूर्तिमान् ब्रह्मज्ञान-निष्ठा ही है । जो पुरुष एकाप्रचित्तसे इसे सुनता, सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख-दु:खादि द्वन्द्वोंके वशमें नहीं होता । उनके बीचमें भी वह सिंहके समान दहाड़ता रहता है ॥ ६२ ॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥

# अथ चतुर्विशोऽध्यायः

सांख्ययोग

श्रीभगवानुवाच

अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि सांख्यं पूर्वेविनिश्चितम् । यद् विज्ञाय पुमान् सद्यो जह्याद् वैकल्पिकं भ्रमम् ॥ १॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—प्यारे उद्भव ! अब मैं तुम्हें सांख्यशास्त्रका निर्णय सुनाता हूँ । प्राचीन कालके बड़े-बड़े ऋषि-मुनियोंने इसका निश्चय किया है । जब जीव इसे मलीमाँति समझ लेता है, तो वह भेदबुद्धि-मूलक सुख-दु:खादिरूप भ्रमका तत्काल स्याग कर देता है ॥ १ ॥

आसीज्ज्ञानमथो हार्थ एक मेवाविक लिपतम् ।

यदा विवेक निपुणा आदौ कृत युगेऽयुगे ॥ २॥

युगोंसे पूर्व प्रलयकाल में आदिसत्ययुगमें और जब कभी मनुष्य
विवेक निपुण होते हैं — इन सभी अवस्थाओं में यह सम्पूर्ण दश्य और
द्रष्टा, जगत् और जीव विकल्पशून्य किसी प्रकारके भेदभावसे रहित
केवल बहा ही होते हैं ॥ २॥

तन्मायाफलरूपेण केवलं निर्विकल्पितम् । वाद्मनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद् गृहत् ॥ ३॥ इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्ममें किसी प्रकारका विकल्प नहीं है, वह केवल—अद्वितीय सत्य है; मन और वाणीकी उसमें गित नहीं है। वह ब्रह्म ही माया और उसमें प्रतिबिम्बत जीवके रूपमें—इस और द्रष्टाके रूपमें—दी भागोंमें विभक्त-सा हो गया॥ ३॥

तयोरेकतरो हार्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । ज्ञानं त्वन्यतमो भावः पुरुषः सोऽभिधीयते ॥ ४॥ उनमेंसे एक वस्तुको प्रकृति कहते हैं । उसीने जगत्में किं और कारणका रूप धारण किया है । दूसरी वस्तुको, जो ज्ञानखरूप है, पुरुष कहते हैं ॥ ४॥

१. तिश्वोभयात्मिका ।

तमो रजः सन्विमिति प्रकृतेरभवन् गुणाः ।

मया प्रक्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन चं ॥ ५॥

उद्भवजी ! मैंने ही जीवोंके शुभ-अशुभ कर्मांके अनुसार

प्रकृतिको क्षुच्ध किया । तब उससे सत्त्व, रज और तम—ये तीन
गुण प्रकट हुए ॥ ५॥

तेभ्यः समभवत् स्त्रं महान् स्त्रंण संयुतः ।
ततो विकुर्वतो जातोऽहङ्कारो यो विमोहनः ॥६॥
उनसे क्रिया-शक्तिप्रधान सूत्र और ज्ञानशक्तिप्रधान महत्तत्व
प्रकट हुए । वे दोनों परस्पर मिले हुए ही हैं । महत्तत्वमें विकार
होनेपर अहङ्कार व्यक्त हुआ । यह अहङ्कार ही जीवोंको मोहमें
बालनेवाला है ॥ ६ ॥

वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिवृत् । तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिद्चिन्मयः ॥ ७॥ वह तीन प्रकारका है— सात्त्विक, राजस और तामस । अहङ्कार पञ्चतन्मात्रा, इन्द्रिय और मनका कारण है; इसिटिये वह जड चेतन— उभयात्मक है ॥ ७॥

अर्थस्तन्मात्रिकाञ्जञ्जे तामसादिन्द्रियाणि च ।
तैजसाद् देवता आसन्नेकादश च वैकृतात् ॥ ८॥
तामस अहङ्कारसे पञ्चतन्मात्राएँ और उनसे पाँच भूतोंकी
उत्पत्ति हुई । तथा राजस अहङ्कारसे इन्द्रियाँ और सात्विक अहङ्कारसे
हन्दियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता अवट हुए ॥ ८॥

१. वा ।२. योऽहङ्कारो वि० ।

% पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय और एक मन—इस प्रकार ग्यारह इन्द्रियोंके अधिष्ठाता ग्यारह देवता हैं।

मैया संचोदिता भावाः सर्वे संहत्यकारिणः । अण्डमुत्पादयामासुर्ममायतनमुत्तमम् ॥९॥ ये सभी पदार्थ मेरी प्रेरणासे एकत्र होकर परस्पर मिछ गये और इन्होंने यह ब्रह्माण्डरूप अण्ड उत्पन्न किया । यह अण्ड मेरा उत्तम निवासस्थान है ॥ ९॥

तिसन्धः समभवमण्डे सेलिलसंस्थितौ ।

मम नाभ्यामभूत् पद्मं विश्वारूयं तत्र चात्मभूः ॥१०॥

जब वह अण्ड जलमें स्थित हो गया, तब मैं नारायणरूपसे

इसमें विराजमान हो गया । मेरी नामिसे विश्वकमलकी उत्पत्ति हुई।

उसीपर ब्रह्माका आविर्माव हुआ ॥ १०॥

सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात् । लोकान् सपालान् विश्वात्मा भूर्भुवः स्वरिति त्रिधा ॥११॥ विश्वसमध्कि अन्तः करण ब्रह्माने पहले बहुत बड़ी तपस्या की । उसके बाद मेरा कृपा-प्रसाद प्राप्त करके रजोगुणके द्वारा भूः, भुवः, स्वः अर्थात् पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग—इन तीन लोकोंकी और इनके लोकपालोंकी रचना की ॥ ११ ॥

देवानामोक आसीत् स्वभूतानां च भ्रवः पदम् ।

मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात् परम् ॥१२॥
देवताओंके निवासके छिये खर्लोक, भूत-प्रेतादिके छिये भुवर्लेक
( अन्तरिक्ष ) और मनुष्य आदिके छिये भूर्लोक ( पृथ्वीलोक )
का निश्चय किया गया । इन तीनों छोकोंसे ऊपर महर्लोक, तपलोक
आदि सिद्धोंके निवासस्थान हुए ॥ १२ ॥

१. तया । २. सिललसंस्थिते ।

अधोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽसुजत् प्रभुः। त्रिलोक्यां गतयः सर्नाः कर्मणां त्रिगुणात्मनाम्। १३। सृष्टिकार्यमें समर्थ ब्रह्माजीने असुर और नागोंके लिये पृथ्वीके नीचे अतल, वितल, सुतल आदि सात पाताल बनाये। इन्हीं तीनों लेकोंमें त्रिगुणात्मक कर्मोंके अनुसार विविध गतियाँ प्राप्त होती हैं॥ १३॥

योगस्य तपसइचैव न्यासस्य गतयोऽमलाः।
महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य मद्गतिः।।१४॥
योग, तपस्या और संन्यासके द्वारा महर्लोक, जनलोक, तपलोक
और सत्यलोकरूप उत्तम गति प्राप्त होती है तथा भक्तियोगसे मेरा
परम धाम मिळता है।। १४॥

मया कालात्मना धात्रा कर्मयुक्तिमिदं जगत्।
गुणप्रवाह एतस्मिन्नुन्मज्जित निमज्जित ।।१५॥
यह सारा जगत् कर्म और उनके संस्कारोंसे युक्त है। मैं ही
कालक्ष्पसे कर्मोंके अनुसार उनके फलका विधान करता हूँ। इस
गुणप्रवाहमें पड़कर जीव कभी डूब जाता है और कभी जपर आ
जाता है—कभी उसकी अधोगित होती है और कभी उसे
पुण्यवश उच्चगित प्राप्त हो जाती है।। १५॥

अणुर्वृहत् कुशः स्थूलो यो यो भावः प्रसिध्यति । सर्वोऽप्युभयसंयुक्तः प्रकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ जगत्में छोटे-बड़े, मोटे-पतले—जितने भी पदार्थ बनते हैं, सब प्रकृति और पुरुष दोनोंके संयोगसे ही सिद्ध होते हैं ॥१६॥

यस्त यस्यादिरन्तश्च स वै मध्यं च तस्य सन्। विकारो व्यवहारार्थो यथा तैजसपार्थिवाः ॥१७॥ यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विकुरुतेऽपरम्। आदिरन्तो यदा यस्य तत् सत्यमिभधीयते ॥१८॥ जिसके आदि और अन्तमें जो है, वही बीचमें भी है और वहीं सत्य है। विकार तो केवल व्यवहारके लिये की हुई कल्पना-मात्र है। जैसे कंगन-कुण्डल आदि सोनेके विकार और घड़े-सकोरे आदि मिट्टीके विकार पहले सोना या मिट्टी ही थे, बादमें भी सोना या मिट्टी ही रहेंगे। अतः बीचमें भी वे साना या मिट्टी ही हैं। पूर्ववर्ती कारण ( महत्तत्त्र आदि ) भी जिस परम कारणको उपादान बनाकर अपर ( अहङ्कार आदि ) कार्य-वर्गकी सृष्टि करते हैं, वही उनकी अपेक्षा भी परम सत्य है। ताल्पर्य यह कि जब जो जिस किसी भी कार्यके आदि और अन्तमें विद्यमान रहता है, वहीं सत्य है ॥ १७-१८॥

प्रकृतिर्द्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः।
सतोऽभिन्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्।।१९॥
इस प्रपञ्चका उपादान-कारण प्रकृति है, परमात्मा अधिष्ठान
है और इसको प्रकट करनेवाला काल है। न्यवहार-कालकी यह
विविधता वस्तुतः ब्रह्म-खरूप है और मैं वही शुद्ध ब्रह्म हूँ॥ १९॥

सर्गः प्रवर्तते तावत् पौर्वापर्येण नित्यशः।
महान् गुणविसर्गार्थः स्थित्यन्तो यावदीक्षणम्।।२०॥
जबतक परमात्माकी ईक्षणशक्ति अपना काम करती रहती है।

ब्बतक उनकी पालन-प्रवृत्ति बनी रहती है, तबतक जीवोंके कर्म-भोगके लिये कारण-कार्यरूपसे अथवा पिता-पुत्रादिके रूपसे यह एष्टिचक्र निरन्तर चलता रहता है ॥ २०॥

विराण्मयाऽऽसाद्यमानो लोककलपविकलपकः ।
पञ्चत्वाय विशेषाय कलपते अवनैः सह ॥२१॥
यह विराट् ही विविध लोकोंकी सृष्टि, स्थिति और संहारकी
है जब मैं कालक पसे इसमें न्याप्त होता हूँ, प्रलयका
संकल्प करता हूँ, तब यह भुवनोंके साथ विनाशक पिमागके योग्य
है जाता है ॥ २१॥

अने प्रलीयते मैंत्र्यमन्नं धानासु लीयते । धाना भूमो प्रलीयन्ते भूमिर्गन्धे प्रलीयते ॥२२॥ उसके लीन होनेकी प्रक्रिया यह है कि प्राणियोंके शरीर अनमें, अन बीजमें, बीज भूमिमें और भूमि गन्ध-तन्मात्रामें लीन हो जाती है॥ २२॥

अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च ख्रगुणे रसे। लीयते ज्योतिपि रसो ज्योती रूपे प्रलीयते।।२३॥ गन्ध जलमें, जल अपने गुण रसमें, रस तेजमें और तेज रूपमें लीन हो जाता है।। २३॥

रूपं वायौ स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चाम्बरे । अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि खयोनिषु ॥२४॥ रूप वायुमें, वायु स्पर्शमें, स्पर्श आकाशमें तथा आकाश

१. मर्त्योऽन्नम् ।

शब्दतन्मात्रामें लीन हो जाता है । इन्द्रियाँ अपने कारण देवताओं अोर अन्ततः राजस-अहङ्कारमें समा जाती हैं ॥ २४॥

योनिर्वेकारिके सौम्य लीयते सनसीश्वरे। शब्दो सृतादिमप्येति सृतादिमहिति प्रभुः।।२५॥ हे सौम्य! राजस-अहङ्कार अपने नियन्ता सात्त्रिक-अहङ्कार रूप मनमें, शब्दतन्मात्रा पञ्चभूतोंके कारण तामस-अहङ्कारमें और सारे जगत्को मोहित करनेमें समर्थ त्रिविध अहङ्कार महत्त्त्वमें की हो जाता है।। २५॥

स लीयते महान् स्वेषु गुणेषु गुणवत्तमः।
तेऽव्यक्ते सम्प्रलीयन्ते तत् काले लीयतेऽव्यये॥१६॥
ज्ञानशक्ति और क्रियाशक्ति-प्रधान महत्तस्व अपने काण
गुणोंमें लीन हो जाता है। गुण अव्यक्त प्रकृतिमें और प्रकृति अपने
प्रेरक अविनाशी कालमें लीन हो जाती है॥ २६॥

कालो मायामये जीवे जीव आत्मिन मय्यजे।
आत्मा केवल आत्मस्यो विकल्पापायलक्षणः।।२०॥
काल मायामय जीवमें और जीव मुझ अजन्मा आत्मामें लीव
हो जाता है। आत्मा किसीमें लीन नहीं होता, वह उपाधिरिह्य अपने खरूपमें ही स्थित रहता है। वह जगत्की सृष्टि और ल्यकी अधिष्ठान एवं अविध है।।२०॥

एवमन्वीक्षमाणस्य कथं वैकल्पिको भ्रमः। मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवार्कोदये तमः॥<sup>२०॥</sup> उद्भवजी ! जो इस प्रकार विवेकहिष्टसे देखता है, अर्व बतमें यह प्रपञ्चका भ्रम हो ही नहीं सकता । यदि कदाचित् सकी स्फूर्ति हो भी जाय, तो वह अधिक कालतक हृदयमें ठहर कैसे सकता है ? क्या सूर्योदय होनेपर भी आकाशमें अन्धकार रहर सकता है ॥ २८॥

एप सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदंनः ।
प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२९॥
उद्धवजी ! मैं कार्य और कारण दोनोंका ही साक्षी हूँ । मैंने
एक्टें सृष्टिसे प्रलय और प्रलयसे सृष्टितककी सांख्यविधि बतला दी ।
सम्में संदेहकी गाँठ कट जाती है और पुरुष अपने खरूपमें स्थित
हो जाता है ॥ २९॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्विद्योऽध्यायः ॥ २४॥

## अथ पञ्चविंशोऽध्यायः तीनों गुणोंकी वृत्तियोंका निरूपण

श्रीभगवानुवाच

गुणानामसमिश्राणां पुमान् येन यथा भवेत्। तन्मे पुरुषवर्येद्ग्रुपधारय शंसतः।।१॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—पुरुषप्रवर उद्धवजी! प्रत्येक व्यक्तिमें अलग-अलग गुणोंका प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियोंके

१. भेषजः ।

स्वभावमें भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुणहे कैसा-कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानीसे सुनो ॥ १॥

श्रमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यं दया स्मृतिः। तृष्टिस्त्यागोऽस्पृहा श्रद्धा हीर्दयादिः स्विनर्शृतिः॥२॥ सत्त्वगुणकी वृत्तियाँ हैं—शम(मनःसंयम), दम(इन्द्रियनिष्रह), तितिक्षा (सिहण्युता), वित्रेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतेष, त्याग, विषयोंके प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, छज्जा (पाप करनेमें सामाकि सङ्कोच), आत्मरित, दान, विनय और सरस्ता आदि॥२॥

काम ईहा मद्रुष्णा स्तम्भ आशीर्भिदा सुसम् ।

मदोत्साहो यशःप्रीतिहर्मियं वीर्यं बलोद्यमः ॥ ३॥

रजोगुणकी वृत्तियाँ हैं—इन्छा, प्रयत्न, वमंड, तृष्णा (असंतोष),

ऐंठ या अकड़, देवताओंसे धन आदिकी याचना, भेदबुद्धि, विषयमी,

युद्धादिके लिये मदजनित उत्साह, अपने यशमें प्रेम, हास्य, पराक्षम और हठपूर्वक उद्योग करना आदि ॥ ३॥

क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः क्रुमः कितः। शोकमोहौ विषादाती निद्राऽऽशा भीरनुद्यमः॥४॥ तमोगुणकी वृत्तियाँ हैं—क्रोध (असहिष्णुता), लोम, मिया भाषण, हिंसा, याचना, पाषण्ड, श्रम, कल्रह, शोक, मोह, विष्ण

दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि ॥ १॥

सत्त्वस्य रजसञ्चेतास्तमसश्चानुपूर्वश्चः । वृत्तयो वर्णितप्रायाः सन्निपातमथो पृणु ॥ १॥ इस प्रकार क्रमसे सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी अर्थि वृतियोंका पृथक्-पृथक् वर्णन किया गया । अब उनके मेलसे होने-बली वृत्तियोंका वर्णन सुनो ॥ ५॥

सन्निपातस्त्वहमिति ममेत्युद्भव या मितः। व्यवहारः सन्त्रिपातो मनोमात्रेन्द्रियासुभिः ॥ ६॥ उद्भवजी ! 'मैं हूँ और यह मेरा है' इस प्रकारकी बुद्धिमें तीनों गुणोंका मिश्रण है । जिन मन, शब्दादि विषय, इन्द्रिय और प्राणोंके कारण पूर्वीक्त वृत्तियोंका उदय होता है, वे सब-के-सब सान्तिक, राजस

और तामस हैं ॥ ६ ॥

धर्मे चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्टितः। गुणानां सन्निकर्षेऽयं श्रद्धारतिधनावहः ॥ ७॥ जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काममें संलग्न रहता है, तब उसे सलगुणसे श्रद्धा, रजोगुणसे रित और तमोगुणसे धनकी प्राप्ति होती है। यह भी गुणोंका मिश्रण ही है।। ७।।

प्रवृत्तिलक्षणे निष्ठा पुमान् यर्हि गृहाश्रमे। स्वधमें चानुतिष्ठेत गुणानां समितिहिं सा ॥ ८॥ जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और खधर्माचरणमें अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणोंका मेळ ही समझना चाहिये ॥ ८॥

सत्त्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः। पुरुषं कामादिभी रजोयुक्तं क्रोधाद्यैस्तमसा युतम् ॥ ९॥ मानसिक शान्ति और जितेन्द्रियता आदि गुणोंसे सत्त्वगुणी पुरुषकी, कामना आदिसे रजोगुणी पुरुषकी और क्रोध-हिंसा आदिसे तमोगुणी पुरुषकी पहचान करे।। ९॥

यदा भजित मां भक्त्या निरपेक्षः स्वकर्मभिः। तं सत्त्वप्रकृतिं विद्यात् पुरुषं स्त्रियमेव वा ॥१०॥ पुरुष हो, चाहे स्त्री—जब वह निष्काम होकर अपने नित्यः नैमित्तिक कमोंद्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्त्वगुणी जानना चाहिये॥ १०॥

यदा आशिष आशास्य मां भंजेत स्वकर्मभिः।
तं रजः प्रकृति विद्याद्धिंसामाशास्य तामसम्।।११॥
सकामभावसे अपने कमींके द्वारा मेरा भजन-पूजन करनेवाण
रजोगुणी है और जो अपने शत्रुकी मृत्यु आदिके छिये मेरा भजनपूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिये॥ ११॥

सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे। चित्तजा येस्तु भूतानां सजमानो निबध्यते ॥१२॥ सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंका कारण जीवका वित है। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। इन्हीं गुणोंके द्वारा जीव शारिस अथवा धन आदिमें आसक्त होकर बन्धनमें पड़ जाता है॥१२॥

यदेतरी जयेत् सन्त्रं भाखरं विश्वदं शिवम्। तदा सुखेन युज्येत धर्मज्ञानादिभिः पुमान्॥१३॥ सन्त्रगुण प्रकाशक, निर्मल और शान्त है। जिस समय वर्ष रजोगुण और तमोगुणको दबाकर बद्दता है, उस समय पुरुष पुर्ल धर्म और ज्ञान आदिका भाजन हो जाता है॥१३॥

यदा जयेत्तमः सत्त्वं रजः सङ्गं भिदा चलम्। तदा दुःखेन युज्येत कर्मणा यशसा श्रिया॥१९॥ रजोगुण मेदबुद्धिका कारण है। उसका खभाव है आसिक और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सत्त्रगुणको दवाकर जोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुःख, कर्म, यश और लक्ष्मीसे स्पन्न होता है।। १४॥

यदा जयेद् रजः सन्वं तमो मूढं लयं जडम्।
युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया ॥१५॥
तमोगुणका खरूप है अज्ञान । उसका खभाव है आलस्य और
बुद्दिकी मूढता । जब वह बढ़कर सन्वगुण और रजोगुणको दवा लेता
है, तब प्राणी तरह-तरहकी आशाएँ करता है, शोक-मोहमें पड़ जाता
है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा-आलस्यके वशीभृत होकर पड़
हता है ॥ १५॥

यदा चित्तं प्रसीदेत इन्द्रियाणां च निर्वृतिः। देहेऽभयं भनोऽसङ्गं तत् सन्तं चिद्धि मत्पदम् ॥१६॥ जब चित्त प्रसन्त हो, इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निर्भय हो और मनमें आसक्ति न हो, तब सन्त्वगुणकी वृद्धि समझनी चाहिये। सल्यगुण मेरी प्राप्तिका साधन है ॥ १६॥

विकुर्वन् क्रियया चाधीरनिर्दृत्तिश्च चेतसाम् ।
गात्रास्वास्थ्यं मनो भ्रान्तं रज एतैर्निशामय ॥१७॥
जब काम करते-करते जीवकी बुद्धि चञ्चल, ज्ञानेन्द्रियाँ असंतुष्ट,
कॉन्द्रियाँ विकारयुक्त, मन भ्रान्त और शरीर अखस्थ हो जाय, तब
समझना चाहिये कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है ॥ १७ ॥

सीदिचित्तं विलीयेत चेतसो ग्रहणेऽक्षमम् । मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारय ॥ जब चित्त ज्ञानेन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि विषयोंको ठीक ठीक समझनेमें असमर्थ हो जाय और खिन्न होकर छीन होने छो, मन सूना-सा हो जाय तथा अज्ञान और विषादकी वृद्धि हो, तब समझना चाहिये कि तमोगुण वृद्धिपर है।। १८।।

एधमाने गुणे सत्त्वे देवानां बलमेधते।
असुराणां च रजिस तमस्युद्धव रक्षसाम् ॥१९॥
उद्धवजी! सत्त्वगुणके बढ़नेपर देवताओंका, रजोगुणके बढ़नेपर
असुरोंका और तमोगुणके बढ़नेपर राक्षसोंका बल बढ़ जाता है
( वृत्तियोंमें भी क्रमशः सत्त्वादि गुणोंकी अधिकता होनेपर देवत,
असुरत्व और राक्षसत्वप्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोहकी प्रधानता हो
जाती है )॥ १९॥

सन्वाज्ञागरणं विद्याद् रजसा स्वममादिशेत्। प्रस्तापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु सन्ततम्।।२०॥ सत्त्वगुणसे जाप्रत्-अवस्था, रजोगुणसे स्वप्नावस्था और तमोगुणसे सुष्रित-अवस्था होती है। तुरीय इन तीनोंमें एक-सा व्याप्त रहता है। वही शुद्ध और एकरस आत्मा है।। २०॥

उपर्युपिर गच्छिन्ति सत्त्वेन ब्राह्मणा जनाः। तमसाधोऽध आमुख्याद् रजसान्तरचारिणः॥११॥ वेदोंके अभ्यासमें तत्पर ब्राह्मण सत्त्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर कपर के छोकोंमें जाते हैं। तमोगुणसे जीवोंको वृक्षादिपर्यन्त अधोगित प्राप्त होती है और रजोगुणसे मनुष्यशरीर मिछता है॥ २१॥ सत्त्वे प्रलीनाः स्वर्यान्ति नरलोकं रजोलयाः।
तमोलयास्तु निर्रथं यान्ति सामेव निर्गुणाः ॥२२॥
जिसकी मृत्यु सत्त्वगुणोंकी वृद्धिके समय होती है, उसे स्वर्गकी
प्राप्ति होती है; जिसकी रजोगुणकी वृद्धिके समय होती है, उसे
मनुष्यलोक मिलता है और जो तमोगुणकी वृद्धिके समय मरता है,
उसे नरककी प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत—जीवन्मुक्त
हो गये हैं, उन्हें मेरी प्राप्ति होती है ॥ २२॥

मदर्पणं निष्फलं वा साचिवकं निजकर्म तत्। राजसं फलसंकल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्।।२३।। जब अपने धर्मका आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम-भावसे किया जाता है, तब वह साच्चिक होता है। जिस कर्मके अनुष्ठानमें किसी फलकी कामना रहती है, वह राजसिक होता है और जिस कर्ममें किसीको सताने अथवा दिखाने आदिका भाव रहता है, वह तामसिक होता है।। २३।।

कैवल्यं सान्विकं ज्ञानं रजो वैकल्पिकं च यत् । प्राकृतं तामसं ज्ञानं मित्रष्टं निर्गुणं स्मृतम् ॥२४॥

गुद्ध आत्माका ज्ञान सात्त्रिक है। उसको कर्ता-भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनोंसे विलक्षण मेरे स्वरूपका वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है॥२४॥

वनं तु सान्विको वासो ग्रामो राजस उच्यते । तामसं द्यूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम् ॥२५॥

१. नरकं।

भा • ए • स्क ॰ २३—

वनमें रहना सात्त्विक निवास है, गाँवमें रहना राजस है और जूआघरमें रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मित्समें रहना निर्गुण निवास है।। २५॥

सात्त्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्मृतः।
तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निर्गुणो मदपाश्रयः॥२६॥
अनासक्तभावसे कर्म करनेवाला सात्त्रिक है, रागान्ध होकर
कर्म करनेवाला राजसिक है और पूर्वापरिवचारसे रहित होकर
करनेवाला तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरणमें रहकर बिना अहंकारके कर्म करता है, वह निर्गुण कर्ता है॥२६॥

सात्त्वक्याध्यात्मकी श्रद्धा कर्मश्रद्धा तु राजसी । तामस्यधर्मे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा ॥२०॥ आत्मज्ञानविषयक श्रद्धा सात्त्विक श्रद्धा है, कर्मविषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा अधर्ममें होती है, वह तामस है तथा मेरी सेवामें जो श्रद्धा है, वह निर्गुण श्रद्धा है ॥ २०॥

पथ्यं पूतमनायस्तमाहार्यं सान्विकं स्मृतम् ।
राजसं चेन्द्रियप्रेष्ठं तामसं चार्तिदाशुचि ॥२८॥
आरोग्यदायक, पित्र और अनायास प्राप्त भोजन सान्विक है। रसनेन्द्रियको रुचिकर और खादकी दृष्टिसे युक्त आहार राजस है तथा दुःखदायी और अपित्र आहार तामस है॥ २८॥

सात्त्विकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्। तामसं मोहदैन्योत्थं निर्गुणं मदपाश्रयम्।।<sup>२९॥</sup> अन्तर्मुखतासे—आत्मचिन्तनसे प्राप्त होनेवाळा सुख सार्विक है। बहिर्मुखतासे—विषयोंसे प्राप्त होनेवाला राजस है तथा अज्ञान और दीनतासे प्राप्त होनेवाला सुख तामस है और जो सुख मुझसे मिलता है, वह तो गुणातीत और अप्राकृत है।। दिशा

द्रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कर्म च कारकः । श्रद्धावस्थाऽऽकृतिर्निष्ठा त्रैगुण्यः सर्व एव हि ॥३०॥ उद्धवजी ! द्रव्य (वस्तु ), देश (स्थान ), फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव-मनुष्य-तिर्यगादि शरीर और निष्ठा—— सभी त्रिगुणात्मक हैं ॥ ३०॥

सर्वे गुणमया भावाः पुरुषान्यक्तिधिष्ठिताः ।

हष्टं श्रुतमनुष्यातं बुद्ध्या वा पुरुषर्षम ।।३१।।

नररत ! पुरुष और प्रकृतिके आश्रित जितने भी भाव हैं, सभी
गुणमय हैं—वे चाहे नेत्रादि इन्द्रियोंसे अनुभव किये हुए हों,
शास्रोंके द्वारा लोक-लोकान्तरोंके सम्बन्धमें सुने गये हों अथवा बुद्धिके
हारा सोचे-विचारे गये हों ॥ ३१॥

एताः संस्रुतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः।

येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः।

भक्तियोगेन मिन्निष्ठो मद्भावाय प्रपद्यते।।३२॥

जीवको जितनी भी योनियाँ अथवा गितयाँ प्राप्त होती हैं, वे

सब उनके गुणों और कमोंके अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य!

सब-के-सब गुण चित्तसे ही सम्बन्ध रखते हैं (इसिल्ये जीव उन्हें

अनायास ही जीत सकता है)। जो जीव उनपर विजय प्राप्त कर

१. निष्ठिताः।

लेता है, वह भक्तियोगके द्वारा मुझमें ही परिनिष्ठित हो जाता है और अन्तत: मेरा वास्तविक खरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है।। ३२॥

तसाद् देहिममं लब्बा ज्ञानिवज्ञानसम्भवम्।
गुणसङ्गं विनिध्य मां भजनतु विचक्षणाः ॥३३॥
यह मनुष्यशरीर बहुत ही दुर्छभ है। इसी शरीरमें तत्वज्ञान
और उसमें निष्ठारूप विज्ञानकी प्राप्ति सम्भव है; इसिलिये इसे पाकर
बुद्धिमान् पुरुषोंको गुणोंकी आसिक्त हटाकर मेरा भजन करना
चाहिये॥ ३३॥

निःसङ्गो मां भजेद् विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः।
रजस्तमश्राभिजयेत् सत्त्वसंसेवया ग्रुनिः।।३४॥
विचारशील पुरुषको चाहिये कि बड़ी सावधानीसे सत्त्वगुणके
सेवनसे रजोगुण और तमोगुणको जीत ले, इन्द्रियोंको वशमें कर ले
और मेरे खरूपको समझकर मेरे भजनमें लग जाय। आसिकिको
लेशमात्र भी न रहने दे॥ ३४॥

सत्त्वं चामिजयेद् युक्तो नैरपेक्ष्येण शान्तधीः।
सम्पद्यते गुणैर्मुक्तो जीवो जीवं विहाय माम्।।३५॥
योगयुक्तिसे चित्तवृत्तियोंको शान्त करके निरपेक्षताके द्वारा
सत्त्वगुणपर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणोंसे मुक्त होका
जीव अपने जीवभावको छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता
है।। ३५॥

जीवो जीवविनिर्मुक्तो गुणैश्वाशयसम्भवैः। मयैव ब्रह्मणा पूर्णो न बहिर्नान्तरश्चरेत्।।३६॥ जीव लिङ्गशरीररूप अपनी उपाधि जीवत्वसे तथा अन्तःकरणमें वदय होनेवाली सत्त्वादि गुणोंकी वृत्तियोंसे मुक्त होकर मुझ ब्रह्मकी श्रुभूतिसे एकत्वदर्शनसे पूर्ण हो जाता है और वह फिर बाह्य अथवा श्रान्तिरिक किसी भी विषयमें नहीं जाता ॥ ३६॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥

## अथ षड्विंशोऽध्यायः पुरुखाकी वैराग्योक्ति

श्रीभगवानुवाच

मछक्षणिसमं कायं लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः । आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति माम् ॥ १ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्भवजी ! यह मनुष्यशरीर मेरे खरूपज्ञानकी प्राप्तिका—मेरी प्राप्तिका मुख्य साधन है । इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेमसे मेरी भक्ति करता है, वह अन्तःकरणमें स्थित मुझ आनन्दस्बरूप परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १ ॥

गुणमय्या जीवयोन्या विम्रक्तो ज्ञाननिष्ठया। गुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्वंवस्तुतः। वर्तमानोऽपि न पुमान् युज्यतेऽवस्तुभिर्गुणैः॥२॥

१. ष्ववस्थितः।

जीवोंकी सभी योनियाँ, सभी गतियाँ त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञाननिष्ठाके द्वारा उनसे सदाके छिये मुक्त हो जाता है। सल्वन्ज्ञ आदि गुण जो दीख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, मायामात्र हैं। ज्ञान हो जानेके बाद पुरुष उनके बीचमें रहनेपर भी उनके द्वारा व्यवहार करनेपर भी उनसे बँधता नहीं। इसका कारण यह है कि उन गुणोंकी वास्तविक सत्ता ही नहीं है।। २।।

सङ्गं न कुर्यादसतां शिक्नोद्रतृपां क्वचित् । तस्यानुगस्तमस्यन्धे पतत्यन्धानुगान्धवत् ॥ ३॥ साधारण छोगोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि जो छोग विषयोंके सेवन और उदरपोषणमें ही छगे हुए हैं, उन असत् पुरुषोंका सङ्ग कभी न करें; क्योंकि उनका अनुगमन करनेवाले पुरुषकी वैसी ही दुर्दशा होती है, जैसे अंधेके सहारे चळनेवाले अंधेकी । उसे तो घोर अंधकारमें ही भटकना पड़ता है ॥ ३॥

ऐलै: सम्राडिमां गाथामगायत बृह्च्छ्वाः। उर्वशीविरहान् मुह्मन् निर्विण्णः शोकसंयमे॥४॥

उद्भवजी ! पहले तो परम यशस्त्री सम्राट् इन्टानन्दन पुरूरवा उर्वशीके विरहसे अत्यन्त बेसुघ हो गया था । पीछे शोक हट जाने-पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गायी॥ १॥

त्यक्त्वाऽऽत्मानं व्रजन्तीं तां नग्न उन्मत्तवन्तृपः। विलपन्नन्वगाञ्जाये घोरे तिष्ठेति विक्कवः॥५॥ राजा पुरूरवा नग्न होकर पागलकी भाँति अपनेको होइका

१. ऐडः । २. शोकसंगरे ।

भागती हुई उर्वशीके पीछे अत्यन्त विह्नल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा—'देवि ! निष्ठुरहृदये ! थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत'॥ ५॥

कामानतृप्तोऽनुजुषन् क्षुल्लकान् वर्षयामिनीः । न वेद यान्तीनीयान्तीरुर्वश्याकृष्टचेतनः ॥ ६ ॥ उर्वशीने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था । उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी । वे क्षुद्र विषयोंके सेवनमें इतने डूब गये थे कि उन्हें वर्षोंकी रात्रियाँ न जाती माळूम पड़ीं और न तो आती ॥ ६ ॥

ऐल उवाच

अहो में मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः।
देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखण्डा इमे स्मृताः॥ ॥ ॥
पुरूरवाने कहा—हाय-हाय! भला, मेरी मृहता तो देखो,
कामवासनाने मेरे चित्तको कितना कलुषित कर दिया! वर्वशीने
अपनी बाहुओंसे मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयुके न जाने
कितने वर्ष खो दिये! ओह! विस्मृतिकी भी एक सीमा होती
है॥ ७॥

नाहं वेदाभिनिर्धक्तः सूर्यो वाभ्युदितोऽस्रुया। स्रुपितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत।।८॥

हाय-हाय ! इसने मुझे छूट लिया । सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ——यह भी मैं न जान सका । बड़े खेदकी बात है कि बहुत-से वर्षोंके दिन-पर-दिन बीतते गये और मुझे माछुमतक न पड़ा ॥ ८॥ अहो मे आत्मसम्मोहो येनीत्मा योपितां कृतः।
क्रीडामृगञ्चक्रवर्तां नरदेविशिखामणिः॥९॥
अहो ! आश्चर्य है । मेरे मनमें इतना मोह बढ़ गया, जिसने
नरदेव-शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट् मुझ पुरूरवाको भी स्त्रियोंका क्रीडामृग (खिलोना) बना दिया॥ ९॥

सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणिमविश्वरम्। यान्तीं स्त्रियं चान्वरामं नग्न उन्मत्तवद् रुदन्।।१०॥ देखो, मैं प्रजाको मर्यादामें रखनेवाला सम्राट् हूँ । वह मुझे और मेरे राजणाटको तिनकेकी तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग-धड़ंग रोता-बिलखता उस स्त्रीके पीछे दौड़ पड़ा। हाय! हाय! यह भी कोई जीवन है ।। १०॥

कुतस्तस्यानुभावः स्यात् तेज ईश्वत्वमेव वा। योऽन्वगच्छंस्त्रियं यान्तीं खरवत् पादताडितः ॥११॥ मैं गधेकी तरह दुलत्तियाँ सहकर भी स्त्रीके पीछे-पीछे दौड़ता रहा; फिर मुझमें प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला, कैसे रह सकता है॥११॥

कि विद्यया कि तपसा कि त्यागेन श्रुतेन वा।

कि विद्यक्तिन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनो हतम्।।१२॥
स्त्रीने जिसका मन चुरा छिया; उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे
तपस्या, त्याग और शास्त्राभ्याससे भी कोई छाम नहीं। और इसमें
संदेह नहीं कि उसका एकान्तसेवन और मौन भी निष्फल है॥१२॥

स्वार्थस्याकोविदं धिङ् मां मूर्खं पण्डितमानिनम्। योऽहमीश्वरतां प्राप्य स्त्रीभिर्गोखखितः॥१३॥ मुझे अपने ही हानि-लाभका पता नहीं, फिर भी अपनेको बहुत बड़ा पण्डित मानता हूँ। मुझ मूर्खको धिकार है! हाय! हाय! में चक्रवर्ती सम्राट् होकर भी गधे और बैलकी तरह स्रीके फंटमें फॅस गया।। १३।।

सेवतो वर्षपूजान् से उर्वश्या अधरासवस्। न तृष्यत्यात्मभूः कामो विह्वराहुतिभिर्यथा ।।१४॥ मैं वर्षोतक उर्वशीके होठोंकी मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी कामवासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियोंसे अग्निकी तृप्ति हुई है॥ १४॥

पुंश्रत्यापहृतं चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रभुः। आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम् ॥१५॥

उस कुलटाने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्माराम जीवनमुक्तोंके खामी इन्द्रियातीत भगवान्को छोड़कर और ऐसा कौन है, जो मुझे उसके फंदेसे निकाल सके ॥ १५॥

बोधितस्यापि देव्या मे सक्तवाक्येन दुर्मतेः। मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः॥१६॥

उर्वशांने तो मुझे वैदिक सूक्तके वचनोंद्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था; परन्तु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गयी कि मेरे मनका वह भयङ्कर मोह तब भी मिटा नहीं। जब मेरी इन्द्रियाँ ही मेरे हाथके बाहर हो गयीं, तब मैं समझता भी कैसे ॥ १६॥

किमेतया नोऽपकृतं रज्ज्वा वा सर्पचेतसः। रज्जुखरूपाविदुषो योऽहं यद्जितेन्द्रियः॥१७॥ जो रस्तीके खरूपको न जानकर उसमें सर्पकी कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्तीने उसका क्या बिगाड़ा है! इसी प्रकार इस उर्वशीने भी हमारा क्या बिगाड़ा ? क्योंकि खयं मैं ही अजितेन्द्रिय होनेके कारण अपराधी हूँ ॥ १७॥

कारं मलीमसः कायो दौर्गन्ध्याद्यात्मकोऽज्ञुचिः। क गुणाः सौमनस्याद्या ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः॥१८॥ कहाँ तो यह मैळा-कुचैळा, दुर्गन्धसे भरा अपवित्र शरीर और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगन्ध आदि पुष्पोचित गुण! परंतु मैंने अज्ञानवश असुन्दरमें सुन्दरका आरोप कर ळिया॥ १८॥

> पित्रोः किं स्वं नु भार्यायाः स्वामिनोऽग्नेः श्वगृध्रयोः। किमात्मनः किं सुहृदामिति यो नावसीयते॥१९॥

यह शरीर माता-पिताका सर्वख है अथवा पत्नीकी सम्पत्ति ! यह खामीकी मोछ छी हुई वस्तु है, आगका ईंधन है अथवा कुर्वे और गीर्धोंका भोजन ? इसे अपना कहें अथवा सुहृद्-सम्बिन्ध्योंका! बहुत सोचने-विचारनेपर भी कोई निश्चय नहीं होता ॥ १९॥

तिसान् कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे विपजते।
अहो सुभद्रं सुनसं सुस्मितं च मुखं स्त्रियः॥२०॥
यह शरीर मल-मूत्रसे भरा हुआ अत्यन्त अपवित्र है। इसके
अन्त यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जातेंगे
इसमें कीड़े पड़ जायँ अथवा जला देनेपर यह राखका देर हो जाय।
ऐसे शरीरपर लोग लहू हो जाते हैं और कहने लगते हैं—(अही)

र्स स्रीका मुखड़ा कितना सुन्दर है ! नाक कितनी सुघड़ है और मन्द-मन्द मुसकान कितनी मनोहर है ॥ २०॥

त्वङ्मांसरुधिरस्नायुमेदोमजास्थिसंहती । विंण्मूत्रपृथे रमतां क्रमीणां कियदन्तरम् ॥२१॥ यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मजा और हिंडुगोंका ढेर और मल-मूत्र तथा पीबसे भरा हुआ है । यदि मनुष्य समें रमता है, तो मल-मूत्रके कीड़ोंमें और उसमें अन्तर ही क्या है ॥ २१ ॥

अथापि नोपसञ्जेत स्त्रीषु स्त्रैणेषु चार्थवित् । विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः क्षुभ्यति नान्यथा ॥२२॥ इसिल्ये अपनी भलाई समझनेवाले विवेकी मनुष्यको चाहिये कि स्त्रियों और स्त्रीलम्पट पुरुषोंका सङ्ग न करे । विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार होता है; अन्यथा विकारका कोई अवसर ही नहीं है ॥ २२ ॥

अदृष्टादश्रुताद् भावान्न भाव उपजायते । असम्प्रयुद्धतः प्राणान् शाम्यति स्तिमितं मनः ॥२३॥ जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गयी है, उसके लिये मनमें विकार नहीं होता । जो लोग विषयोंके साथ इन्द्रियोंका संयोग नहीं होने देते, उनका मन अपने-आप निश्चल होकर शान्त हो जाता है ॥ २३ ॥

तसात् सङ्गो न कर्तव्यः स्त्रीषु स्त्रैणेषु चेन्द्रियैः । विदुषां चाप्यविश्रब्धः षड्वर्गः किम्र माद्दशाम् ॥२४॥

१. विण्मूत्रपूर्यैः।

अतः वाणीं, कान और मन आदि इन्द्रियोंसे स्त्रियों और स्त्रीलम्पटोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये। मेरे-जैसे लोगोंकी तो बात ही क्या, बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी अपनी इन्द्रियाँ और मन विश्वसनीय नहीं हैं। २४॥

श्रीभगवानुवाच

एवं प्रगायन् नृपदेवदेवः स उर्वशीलोकमथो विहाय। आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वै उपारमज्ज्ञानविधृतमोहः ॥२५॥

भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं — उद्भवनी ! राजराजेश्वर पुरूरवाके मनमें जब इस तरहके उद्गार उठने छगे, तब उसने उर्वशीलोकका परित्याग कर दिया । अब ज्ञानोदय होनेके कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदयमें ही आत्मखरूपसे मेरा साक्षाकार कर छिया और वह शान्तभावमें स्थित हो गया ॥ २५॥

ततो दुःसङ्गमुत्मुज्य सत्सु सञ्जेत बुद्धिमान्।
सन्त एतस्य च्छिन्दन्ति मनोच्यासङ्गमुक्तिभिः।।२६॥
इसिल्ये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि पुरूरवाकी भौति
कुसङ्ग छोड़कर सत्पुरुषोंका सङ्ग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशोंने
उसके मनकी आसक्ति नष्ट कर देंगे॥ २६॥

सन्तोऽनपेक्षा मचित्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः। निर्ममा निरहङ्कारा निर्द्रन्द्वा निष्परिप्रहाः॥२७॥ संत पुरुषोंका रुक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तुकी श्रोक्षा नहीं होती । उनका चित्त मुझमें छगा रहता है । उनके ह्यमें शान्तिका अगाध समुद्र छहराता रहता है । वे सदा-सर्वदा स्वित्र सबमें सब रूपसे स्थित भगवान्का ही दर्शन करते हैं । उनमें शह्झारका छेश भी नहीं होता, फिर भमताकी तो सम्भावना ही कहाँ है । वे सर्दी-गरमी, सुख-दु:ख आदि द्वन्द्रोंमें एकरस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ-सम्बन्धी किसी प्रकारका भी परिग्रह नहीं रखते ॥ २७ ॥

तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः।
सम्भवन्ति हिता नृणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्।।२८॥
परम भाग्यवान् उद्धवजी! संतोंके सौभाग्यकी महिमा कौन
कहे १ उनके पास सदा-सर्वदा मेरी छीछा-कथाएँ हुआ करती हैं।
मेरी कथाएँ मनुष्योंके छिये परम हितकर हैं; जो उनका सेवन
करते हैं, उनके सारे पाप-तापोंको वे धो डाछती हैं॥ २८॥

ता ये शृष्वन्ति गायन्ति ह्यनुमोद्नित चाहताः ।

मत्पराः श्रद्धानाश्च भक्ति विन्दन्ति ते मंयि ॥२९॥

जो लोग आदर और श्रद्धासे मेरी लीला-कथाओंका श्रवण,

गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी
अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं ॥ २९॥

भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यद्वशिष्यते ।

मय्यनन्तगुणे ब्रह्मण्यानन्दानुभवातमि ॥ ३०॥

उद्भवजी ! मैं अनन्त अचिन्त्य कल्याणमय गुणगणोंका आश्रय

१. पराम् ।

हूँ। मेरा खरूप है— केवल आनन्द, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा मैं साक्षात् परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गयी, वह तो संतहो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है।। ३०॥

यथोपश्रयमाणस्य भगवन्तं विभावसुम्। श्रीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवतस्तथा॥३१॥ उनकी तो बात ही क्या—जिसने उन संत पुरुषोंकी शरण प्रहण कर ली, उसकी भी कर्मजडता, संसारभय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्निभगवान्का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा अन्यकारका दु:ख हो सकता है १॥३१॥

निमज्ज्योन्मजतां घोरे भवान्धौ परमायनम्। सन्तो ब्रह्मविदः शान्ता नौर्द्देवाप्सु मजताम्॥ ३२॥

जो इस घोर संसारसागरमें डूब-उतरा रहे हैं, उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त संत ही एकमात्र आश्रय हैं, जैसे जलमें डूब रहे लोगोंके लिये दढ़ नौका ॥ ३२ ॥

असं हि प्राणिनां प्राण आर्तानां भ्ररणं त्वहम् । धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य सन्तोऽर्वाग् बिभ्यतोऽरणम् ॥३३॥ जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन-दुखियोंका परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें धर्म ही एकमात्र पूँजी है—वैसे ही जो लोग संसारसे भयभीत हैं, उनके लिये संतजन ही परम आश्रय हैं ॥ ३३॥

सन्तो दिशन्ति चक्षूंषि बहिरर्कः समुत्थितः। देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आत्माहमेव च ॥ ३४॥ जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत् तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपनेको तथा भगवानको देखनेके लिये अन्तर्दृष्टि देते हैं। संत अनुप्रहशील देवता हैं। संत अपने हितेषी सुदृद् हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं। और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संतके रूपमें विद्यमान हूँ॥ ३४॥

वैतसेनस्ततोऽप्येवप्रविद्या लोकनिःस्पृहः । प्रक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्रचार ह ॥३५॥

प्रिय उद्भव ! आत्मसाक्षात्कार होते ही इलानन्दन पुरूरवाको उर्वशीके लोककी रुपृहा न रही । उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गर्यी और वह आत्माराम होकर खच्छन्दरूपसे इस पृथ्वीपर विचरण करने लगा ॥ ३५॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥

## अथ सप्तविंशोऽध्यायः

क्रियायोगका वर्णन

उद्भव उवाच

क्रियायोगं समाचक्ष्व भवदाराधनं प्रभो । यसान्त्वां ये यथार्चन्ति सात्वताः सात्वतर्षभ ॥ १॥ उद्भवजीने पूछा—भक्तवत्सल श्रीकृष्ण ! जिस क्रियायोगका आश्रय लेकर जो मक्तजन जिस प्रकारसे जिस उद्देश्यसे आपकी अर्चा-पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधनरूप क्रियायोगका वर्णन कीजिये॥१॥

एतद् वदन्ति मुनयो मुहुर्निःश्रेयसं नृणाम् । नारदो भगवान् व्यास आचार्योऽङ्गिरसः सुतः ॥ २॥ देवर्षि नारद, भगवान् व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बडे-बड़े ऋषि-मुनि यह बात बार-बार कहते हैं कि क्रियायोगके द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्योंके परम कल्याणकी साधना है ॥२॥

निःसृतं ते मुखाम्भोजाद् यदाह भगवानजः। पुत्रेभ्यो भृगुमुख्येभ्यो देव्ये च भगवान् भवः॥ ३॥

यह कियायोग पहले-पहल आपके मुखारविन्दसे ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र मृगु आदि महर्षियोंको और भगवान् राङ्करने अपनी अर्द्धाङ्गिनी भगवती पार्वतीजीको उपदेश किया था।। ३॥

> एतद् वै सर्ववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम् । श्रेयसाम्रुत्तमं मन्ये स्त्रीशृद्धाणां च मानद् ॥ ४॥

मर्यादारक्षक प्रभो ! यह कियायोग ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचार्रा-गृहस्थ आदि आश्रमोंके छिये भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री-शूद्रादिके छिये भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्भति है। ४॥

एतत् कमलपत्राक्ष कर्मबन्धविमोचनम् । भक्ताय चानुरक्ताय ब्रूहि विश्वेश्वरेश्वर ॥ ५॥ कमलनयन स्यामसुन्दर ! आप शङ्कर आदि जगदीश्वरीं के भी हिं और मैं आपके चरणोंका प्रेमी मक्त हूँ । आप कृपा करके हुं यह कर्मबन्धनसे मुक्त करनेवाछी विधि बतछाइये ॥ ५॥ श्रीभगवानुवाच

न द्यन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाण्डस्य चोद्धव । संक्षिप्तं वर्णयिष्यामि यथावदनुपूर्वशः ॥ ६ ॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी!कर्मकाण्डका इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है; इसिलिये मैं उसे थोड़ेमें ही पूर्वापर-क्रमसे विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ ॥ ६ ॥

वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मलः। त्रयाणामी प्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत् ॥ ७॥ मेरी पूजा भी तीन विधियाँ हैं — वैदिक, तान्त्रिक और मिश्रित। इन तीनोंमेंसे मेरे भक्तको जो भी अपने अनुकूल जान पड़े, उसी विधिसे मेरी आराधना करनी चाहिये।। ७॥

यदा स्वनिगमेनोक्तं द्विजत्वं प्राप्य पूरुषः। यथा यजेत मां भत्तया श्रद्धया तिन्नबोध मे ।। ८।। पहले अपने अधिकारानुसार शास्रोक्त विधिसे समयपर यज्ञोपवीत-संस्कारके द्वारा संस्कृत होकर द्विजत्व प्राप्त करे, फिर श्रद्धा और मिकि साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे हुनो ॥ ८॥

अचीयां स्यण्डिलेऽग्रौ वा सेर्ये वाप्सु हृदि द्विजे ॥ द्रव्येण मक्तियुक्तोऽर्चेत् खगुरुं माममायया ॥ ९॥

१. यैतन्नि । २. सूर्येऽप्सु हृदि वा द्विजः ।

भा॰ ए॰ स्क॰ २४--

भक्तिपूर्वक निष्कपट भावसे अपने पिता एवं गुरुह्मप मुझ परमात्माकी पूजाकी सामग्रियोंके द्वारा मूर्तिमें, वेदीमें, अग्निमें, सूर्यमें, जलमें हृदयमें अथवा ब्राह्मणमें— चाहे किसीमें भी आराधना करे॥९॥

पूर्व स्नानं प्रकुर्वति धौतदन्तोऽङ्गग्रुद्ध्ये। उभयरिपि च स्नानं मन्त्रेर्मृद्ग्रहणादिना।।१०॥ उपासकको चाहिये कि प्रातःकाल दतुअन करके पहले शरीर-शुद्धिके लिये सान करे और फिर वैदिक और तान्त्रिक दोनों प्रकारके मन्त्रोंसे मिट्टी और भस्म आदिका लेप करके पुनः स्नान करे॥१०॥

सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे ।
पूजां तै: कल्पयेत् सम्यक् सङ्कल्पः कर्मपावनीम् ॥११॥
इसके पश्चात् वेदोक्त सन्ध्या-वन्दनादि नित्यकर्म करने चाहिये।
उसके बाद मेरी आराधनाका ही सुदृढ सङ्कल्प करके वैदिक और
तान्त्रिक विधियोंसे कर्मबन्धनोंसे छुड़ानेवाली मेरी पूजा करे ॥११॥

शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती । मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट्रविधा स्पृता ॥१२॥

मेरी मूर्ति आठ प्रकारकी होती है—पत्थरकी, छकड़ीकी, धातुकी, मिट्टी और चन्दन आदिकी, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मिणिमयी ॥ १२॥

चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम् । उद्वासावाहने न स्तः स्थिरायामुद्धवार्चने ॥१३॥ चळ और अचळ भेदसे दो प्रकारकी प्रतिमा ही मुझ भगवार्का

१. वेदमन्त्रोदितानि ।

मन्दिर है। उद्भवजी! अचल प्रतिमाके पूजनमें प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिये॥ १३॥

अस्थिरायां विकल्पः स्यात् स्थण्डिलेत् भवेद् द्वयम् । स्वपनं त्विविलेप्यायामन्यत्र परिमार्जनम् ॥१४॥ चल प्रतिमाके सम्बन्धमें विकल्प है । चाहे करे और चाहे न करे। परन्तु बालुकामयी प्रतिमामें तो आवाहन और विसर्जन प्रति-दिन करना ही चाहिये । मिट्टी और चन्दनकी तथा चित्रमयी प्रतिमाओंको स्नान न करावे, केवल मार्जन कर दे; परन्तु और सबको सान कराना चाहिये ॥ १४॥

द्रव्यैः प्रसिद्धैर्मद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः ।

भक्तस्य च यथालव्येहिदि भावेन चैव हि ॥१५॥

प्रसिद्ध-प्रसिद्ध पदार्थोंसे प्रतिमा आदिमें मेरी पूजा की जाती

है, परन्तु जो निष्काम भक्त है, वह अनायास प्राप्त पदार्थोंसे और

भावनामात्रसे ही हृदयमें मेरी पूजा कर ले ॥ १५॥

स्नानालङ्करणं प्रेष्ठमचीयामेवं तूद्भव । स्थिण्डिले तत्त्वविन्यासो वह्नावाज्यप्तुतं हिवः ॥१६॥ उद्भवजी ! स्नान, वस्न, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा भात्नकी प्रतिमाके पूजनमें ही उपयोगी हैं । बालुकामयी मूर्ति अथवा मिटीकी वेदीमें पूजा करनी हो, तो उसमें मन्त्रोंके द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओंकी यथास्थान पूजा करनी चाहिये । तथा अप्रिमें पूजा करनी हो, तो घृतिमिश्रित हवन-सामग्रियोंसे आहुति देनी चाहिये ॥ १६ ॥

१. मेतदुद्धव ।

सूर्ये चाभ्यहणं प्रेष्ठं सिलले सिललादिभिः । अद्भयोपाहतं प्रेष्ठं भक्तेन सम वार्यपि ॥१०॥ सूर्यको प्रतीक मानकर की जानेवाली उपासनामें मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है और जलमें तर्पण आदिसे मेरी उपासना करनी चाहिये । जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धासे जल भी चढ़ाता है, तब मैं उसे बड़े प्रेमसे स्वीकार करता हूँ ॥ १०॥

भूर्यप्यभक्तोपहृतं न मे तोषाय कल्पते । गन्धो धृपः सुमनसो दीपोऽन्नाद्यं च किं पुनः ॥१८॥ यदि कोई अभक्त मुझे बहुत-सी सामग्री निवेदन करे, तो भी मैं उससे सन्तुष्ट नहीं होता । जब मैं भक्ति-श्रद्धापूर्वक समर्पित जबसे ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तब गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओंके समर्पणसे तो कहना ही क्या है ॥ १८॥

> शुचिः सम्भृतसम्भारः प्राग् दर्भैः कल्पितासनः । आसीनः प्रागुद्ग् वार्चेदचीयामथ सम्मुखः ॥१९॥

उपासक पहले पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर ले। फिर इस प्रकार कुश बिछाये कि उनके अगले भाग पूर्वकी ओर रहें। तदनन्तर पूर्व या उत्तरकी ओर मुँह करके पवित्रतासे उन कुशोंके आसनपर बैठ जाय। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिये। इसके बाद पूजाकार्य प्रारम्भ करे।। १९॥

कृतन्यासः कृतन्यासां मद्चौ पाणिना मृजेत् । कल्यां प्रोक्षणीयं च यथावदुपसाधयेत् ॥२०॥

१. यह क्लोकार्ध प्राचीन प्रतिमें नहीं है।

पहले विधिपूर्वक अङ्गन्यास और करन्यास कर ले। इसके बाद मूर्तिमें मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमापरसे पूर्वसमर्पित सामग्री हराकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जलसे भरे हुए कलश और प्रोक्षणपात्र आदिकी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे करे।। २०॥

तद् द्धिर्देवयजनं द्रव्याण्यात्मानमेव च । प्रोक्ष्य पात्राणि त्रीण्यद्भिस्तैस्तैर्द्रव्यैश्च साधयेत् ॥२१॥ पाद्यार्घ्याचमनीयार्थं त्रीणि पात्राणि दैशिकः । हृदा शीष्णीथ शिखया गायत्र्या चामिमन्त्रयेत् ॥२२॥

प्रोक्षणपात्रके जलसे पूजासामग्री और अपने रारीरका प्रोक्षण कर ले। तदनन्तर पाद्य, अर्ध्य और आचमनके लिये तीन पात्रोंमें कल्रामेंसे जल्र भरकर रख ले और उनमें पूजा-पद्धतिके अनुसार सामग्री डाले। (पाद्यपात्रमें स्यामाक—साँवेके दाने, दूब, कमल, विष्णुक्रान्ता और चन्दन, तुल्रसीदल आदि; अर्ध्यपात्रमें गन्ध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुरा, तिल, सरसों और दूब तथा आचमनपात्रमें जायफल, लौंग आदि डाले।) इसके बाद पूजा करनेवालेको चाहिये कि तीनों पात्रोंको क्रमशः हृदयमन्त्र, शिरोमन्त्र और शिखामन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अन्तमें गायत्रीमन्त्रसे तीनोंको अभिमन्त्रित करे।। २१–२२॥

पिण्डे वाय्वग्निसंगुद्धे हृत्पद्मस्यां परां मम ।
अण्वीं जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम् ॥२३॥
इसके बाद प्राणायामके द्वारा प्राणवायु और भावनाओंद्वारा
शारिस्थ अग्निके ग्रुद्ध हो जानेपर हृदयकमल्टमें परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ
दीपकशिखाके समान मेरी जीवकलाका ध्यान करे । बड़े-बड़े सिद्ध

ऋषि-मुनि ॐकारके अकार, उकार, मकार, बिन्दु और नाद—इन पाँच कळाओंके अन्तमें उसी जीवकलाका ध्यान करते हैं॥ २३॥

तयाऽऽत्मभूतया पिण्डे व्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः । आवाह्याचीदिषु स्थाप्य न्यस्ताङ्गं मां प्रपूज्येत् ॥२४॥ वह जीवकला आत्मखरूपिणी है । जब उसके तेजसे सारा अन्तःकरण और रारीर भर जाय, तब मानसिक उपचारोंसे मन-ही-मन उसकी पूजा करनी चाहिये । तदनन्तर तन्मय होकर मेरा आवाह्न करे और प्रतिमा आदिमें स्थापना करे । फिर मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास करके उसमें मेरी पूजा करे ॥ २४ ॥

पाद्योपस्पर्भार्द्दणादीनुपचारान् प्रकल्पयेत्। धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पचित्वाऽऽसनं मम ॥२५॥ पद्ममष्टदलं तत्र कर्णिकाकेसरोज्ज्वलम्। उमाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां मह्यं तूभयसिद्धये ॥२६॥ उद्भवजी ! मेरे आसनमें धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियोंकी भावना करे। अर्थात् आसनके चारों कोनोंमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यरूप चार पाये हैं; अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य—ये चार चारों दिशाओंमें डंडे हैं; सत्त्व-रज-तम-रूप तीन पटरियोंकी बनी हुई पीठ है; उसपर विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञानी, क्रिया, योगा, प्रह्वी, सत्या, ईशाना और अनुप्रहा—ये नौ शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसनपर एक अष्टदल कमल है, उसकी कर्णिका अत्यन्त प्रकाशमान है और पीछी-पीछी केसरोंकी छ्या निराही ही है । आसनके सम्बन्धमें ऐसी भावना करके पाद्य, आवमनीय

यथास्थान पूजा करे ॥ २ ७ ॥

और अर्ध्य आदि उपचार प्रस्तुत करे। तदनन्तर भोग और मोक्षकी सिद्धिके लिये वैदिक और तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा करे।।२५-२६॥

सुदर्शनं पाश्चजन्यं गदासीषुधनुईलान् । सुसलं कोस्तुमं मालां श्रीवत्सं चानुपूजयेत् ॥२७॥ सुदर्शनचक, पाञ्चजन्य राङ्क, कोमोदकी गदा, खड्ग, बाण, धनुष, हल, मूसल—इन आठ आयुघोंकी पूजा आठ दिशाओंमें करे और कोस्तुममणि, वैजयन्तीमाला तथा श्रीक्सिचिहकी वक्षःस्थलपर

नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चण्डमेव च ।
महावलं बलं चैव कुमुदं कुमुदेक्षणम् ॥२८॥
दुर्गां विनायकं व्यासं विष्वक्सेनं गुरून् सुरान् ।
स्वे स्वे स्थाने त्विभम्रखान् पूजयेत् प्रोक्षणादिभिः ॥२९॥

नन्द, सुनन्द, प्रचण्ड, चण्ड, महाबक, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण—इन आठ पार्षदोंकी आठ दिशाओंमें; गरुडकी सामने; दुर्गा, विनायक, व्यास और विष्वक्सेनकी चारों कोनोंमें स्थापना करके पूजन करे । बायीं ओर गुरुकी और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओंमें रन्द्रादि आठ लोकपालोंकी स्थापना करके प्रोक्षण, अर्घ्यदान आदि कमसे उनकी पूजा करनी चाहिये ॥ २८—२९॥

चन्दनोशीरकर्पूरकुङ्कमागुरुवासितैः । सिलेलैः स्नापयेनमन्त्रैनित्यदा विभवे सिति ॥३०॥ स्वर्णधर्मानुवाकेन महापुरुषविद्यया । पौरुषेणापि सक्तेन सामभी राजनादिभिः ॥३१॥ प्रिय उद्भव ! यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चन्दन, खस, कप्र, केसर और अरगजा आदि सुगन्धित वस्तुओंद्वारा सुवासित जलसे मुझे स्नान कराये और उस समय 'सुवर्ण धर्म' इत्यादि स्वर्णः धर्मानुवाक, 'जितं ते पुण्डरीकाक्ष' इत्यादि महापुरुषविद्या, 'सहस्रशीर्ष पुरुषः' इत्यादि पुरुषसूक्त और 'इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्त' इत्यादि मन्त्रोक्त राजनादि सामगायनका पाठ भी करता रहे ॥ ३० -३१॥

वस्त्रोपवीताभरणपत्रस्रग्गन्धलेपनैः । अलङ्कुर्वीत सप्रेम मद्भक्तो मां यथोचितम् ॥३२॥ मेरा भक्त वस्न, यज्ञोपवीत, आसूषण, पत्र, माला, गन्ध और

चन्दनादिसे प्रेमपूर्वक यथावत् मेरा शृङ्गार करे ॥ ३२ ॥

पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽक्षतान् । धूपदीपोपहार्याणि दद्यान्मे श्रद्धयार्चकः ॥३३॥ उपासक श्रद्धाके साथ मुझे पाद्य, आचमन, चन्दन, पुष्प,

अक्षत, घूप, दीप आदि सामग्रियाँ समर्पित करे ॥ ३३ ॥

गुडपायससपींषि शब्कुल्यापूपमोदकान् । संयावदिधसपांश्र नैवैद्यं सित कल्पयेत् ॥३४॥

यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पूए, ठड्डू, हलुआ, दही और दाल आदि विविध व्यञ्जनोंका नैवेद्य लगावे॥ ३४॥

अभ्यक्गोनमर्दनादर्शदन्तधावाभिषेचनम् । अन्नाद्यगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम् ॥३५॥ भगवान्के विप्रह्नो दतुअन कराये, उबटन लगाये, पञ्चामृत

१. अनादि गीतनृत्यादि मत्पर्वणि ययाईतः ।

आदिसे स्नान कराये, सुगन्धित पदार्थोंका लेप करे, दर्पण दिखाये, भोग लगाये और राक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वोंके अवसरपर नाचने-गाने आदिका भी प्रबन्ध करे ॥ ३५॥

विधिना विहिते कुण्डे मेखलागर्तवैदिभिः । अग्निमाधाय परितः समूहेत् पाणिनोदितम् ॥३६॥ उद्भवजी ! तदनन्तर पूजाके बाद शास्त्रोक्त विधिसे बने हुए कुण्डमें अग्निकी स्थापना करे । वह कुण्ड मेखला, गर्त और वेदीसे शोभायमान हो । उसमें हाथकी हवासे अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात् उसे एकत्र कर दे ॥ ३६॥

परिस्तीर्याथ पर्युक्षेद्न्वाधाय यथाविधि । प्रोक्षंण्याऽऽसाद्य द्रव्याणि प्रोक्ष्याग्रौ भावयेत माम् ॥३७॥ वेदीके चारों ओर कुशकण्डिका करके अर्थात् चारों ओर बीस-बीस कुश विछाकर मन्त्र पढ़ता हुआ उनपर जल छिड़के । इसके बाद विधिपूर्वक समिधाओंका आधानरूप अन्वाधान कर्म करके अग्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रक्खे और प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण करे । तदनन्तर अग्निमें मेरा इस प्रकार ध्यान करे ॥३७॥

तप्तजाम्ब्नद्रप्रख्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः ।
लसचतुर्भुजं शान्तं पद्मिकञ्चल्कवाससम् ॥३८॥
भीरी मूर्ति तपाये हुए सोनेके समान दम-दम दमक रही है ।
रोम-रोमसे शान्तिकी वर्षा हो रही है । छंबी और विशाल चार भुजाएँ
शोभायमान हैं । उनमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान हैं । कमलकी
केसरके समान पीला-पीला वस्न फहरा रहा है ॥ ३८॥

१. प्रोक्ष्याद्भिराज्यद्रव्याणि प्रोक्ष्यामावावहेत माम् ।

स्फुरिकरीटकंटककिटस्र त्रवराङ्गद्म् । श्रीवत्सवक्षसं आजत्कोस्तुमं वनमालिनम् ॥३९॥ सिरपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, कमरमें करधनी और बाँहोंमें बाज्वंद क्षिलिमला रहे हैं । वक्षः स्थलपर श्रीवत्सका चिह्न है । गलें कोस्तुभमणि जगमगा रही है । घुटनोंतक वनमाला लटक रही है'॥३९॥

ध्यायन्नभ्यच्ये दारूणि हैविपासिष्टतानि च । प्रास्याज्यभागावाघारौ दन्त्वा चौज्यप्छतं हिनः ॥४०॥ अग्निमें मेरी इस मूर्तिका ध्यान करके पूजा करनी चाहिये। इसके बाद सूखी समिधाओंको घृतमें डुबोकर आहुति दे और आज्यभाग और आघार नामक दो-दो आहुतियोंसे और भी हवन करे। तदनन्तर घीसे मिगोकर अन्य हवन-सामग्रियोंसे आहुति दे॥ ४०॥

जुहुयान्मूलमन्त्रेण षोडराचीवदानतः । धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रैः स्विष्टकृतं बुधः ॥४१॥ इसके बाद अपने इष्टमन्त्रसे अथवा 'ॐनमो नारायणाय' इस अष्टाक्षर मन्त्रसे तथा पुरुषसूक्तके सोळह मन्त्रोंसे हवन करे । बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि धर्मादि देवताओंके ळिये भी विधिपूर्वक मन्त्रोंसे हवन करे और खिष्टकृत् आहुति भी दे ॥ ४१॥

अभ्यच्याथ नमस्कृत्य पार्षदेभ्यो बिलं हरेत्। मूलमन्त्रं जपेद् ब्रह्म स्मरन्नारायणात्मकम् ॥४२॥ इस प्रकार अग्निमें अन्तर्यामीरूपसे स्थित भगवान्की पूजा कर के उन्हें नमस्कार करें और नन्द-सुनन्द आदि पार्षदोंको आर्वे

१. मुकुट । २. हविष्याणि घृतानि च । ३. चाज्याप्छतं ।

दिशाओंमें हवनकर्माङ्ग बिन्ह दे । तदनन्तर प्रतिमाके सम्मुख बैठकर प्रब्रह्मस्करूप भगवान् नारायणका स्मरण करे और भगवत्स्वरूप मूलमन्त्र 'ॐ नमो नारायणाय' का जप करे ॥ ४२॥

द्त्वाऽऽचमनग्रुच्छेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत् । ग्रुखवासं सुरिभमत् ताम्ब्लाद्यमथाहयेत् ॥४३॥ इसके बाद भगवान्को आचमन करावे और उनका प्रसाद विष्वक्सेनको निवेदन करे । इसके पश्चात् अपने इष्टदेवकी सेवामें सुगन्धित ताम्बूळ आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पृष्पाञ्जळि समर्पित करे ॥ ४३ ॥

उपगायन् गृणन् नृत्यन् कर्माण्यभिनयन् मम ।

मत्कथाः श्रावयञ्ख्रण्वन् मुहूर्तं क्षणिको भवेत् ॥४४॥

मेरी छीछाओंको गावे, उनका वर्णन करे और मेरी ही छीछाओंका अभिनय करे । यह सब करते समय प्रेमोन्मत्त होकर नाचने

हो । मेरी छीछा-कथाएँ खयं मुने और दूसरोंको मुनावे । कुछ

समयतक संसार और उसके रगड़ों-झगड़ोंको भूछकर मुझमें ही तन्मय
हो जाय ॥ ४४॥

स्तवैरुचावचैः स्तोत्रैः पौराणैः प्राकृतैरिप । स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति वन्देत दण्डवत् ॥४५॥

प्राचीन ऋषियोंके द्वारा अथवा प्राकृत भक्तोंके द्वारा बनाये हुए छोटे-बड़े स्तव और स्तोत्रोंसे मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे— 'भगवन् ! आप मुझपर प्रसन्न हों । मुझे अपने कृपाप्रसादसे सराबोर कर दें।' तदनन्तर दण्डवत्-प्रणाम करे ॥ ४५॥ शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुश्यां च परस्परम् । प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणवात् ॥४६॥ अपना सिर मेरे चरणोंपर रख दे और अपने दोनों हाथोंसे — दायेंसे दाहिना और बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कहे—'भगवन्! इस संसार-सागरमें मैं डूब रहा हूँ । मृत्युरूप मगर मेरा पीछा कर रहा है । मैं डरकर आपकी शरणमें आया हूँ । प्रभो ! आप मेरी रक्षा कीजिये' ॥ ४६॥

इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम् । उद्वासयेच्चेदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत् पुनः ॥४६॥ इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माला आदरके साथ अपने सिरपर रक्खे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिये कि प्रतिमार्ने-से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योतिमें छीन हो गयी है। बस, यही विसर्जन है॥ ४७॥

अर्चादिषु यदा यत्र श्रद्धा मां तत्र चार्चयेत् । सर्वभृतेष्वात्मिन च सर्वात्माहमवस्थितः ॥४८॥ उद्धवजी ! प्रतिमा आदिमें जब जहाँ श्रद्धा हो तब, तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिये, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने इदयमें भी स्थित हूँ ॥ ४८॥

एवं क्रियायोगपथैः पुमान् वैदिकतान्त्रिकैः। अर्चन्नुभयतः सिद्धिं मत्तो विन्दत्यभीप्सिताम् ॥४९॥ उद्धवजी ! जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक, तान्त्रिक क्रियायोगः के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस छोक और परछोकमें मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है।। ४९।।

मदर्ची सम्प्रतिष्ठाच्य मन्दिरं कारयेद् दृहम् ।
पुष्पोद्यानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान् ॥५०॥
यदि शक्ति हो, तो उपासक सुन्दर और सुदृढ् मन्दिर बनवाये
और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे । सुन्दर-सुन्दर फूलोंके बगीचे
लगवा दे; नित्यकी पूजा, पर्वकी यात्रा और बड़े-बड़े उत्सवोंकी व्यवस्था
कर दे॥ ५०॥

पूजादीनां प्रवाहार्थं महापर्वस्वथान्वहम् । क्षेत्रापणपुरग्रामान् दत्त्वा मत्सार्ष्टितामियात् ॥५१॥

जो मनुष्य पर्वोंके उत्सव और प्रतिदिनकी पूजा लगातार चलने-के लिये खेत, बाजार, नगर अथवा गाँव मेरे नामपर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है ॥ ५१॥

प्रतिष्ठया सार्वभौमं सद्यना भ्रुवनत्रयम् । पूजादिना ब्रह्मलोकं त्रिभिर्मत्साम्यतामियात् ॥५२॥

मेरी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करनेसे पृथ्वीका एकछत्र राज्य, मन्दिर-निर्माणसे त्रिलोकीका राज्य, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे ब्रह्मलोक और तीनोंके द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है ॥ ५२ ॥

मामेव नैरपेक्ष्येण भैक्तियोगेन विन्दति । भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम् ॥५३॥ जो निष्कामभावसे मेरीपूजा करता है, उसे मेरा भक्तियोग प्राप्त

१. कियायोगेन।

हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्तियोगके द्वारा वह खयं मुझे प्राप्त कर लेता है ॥ ५३ ॥

यः स्वद्त्तां परैर्द्त्तां हरेत सुरविप्रयोः। वृत्तिं स जायते विद्धुग् वर्षाणामयुतायुतम्।।५४॥ जो अपनी दी हुई या दूसरोंकी दी हुई देवता और ब्राह्मणकी जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है ॥ ५४॥

कर्त्रश्च सारथेर्हे तोरनुमोदितुरेव च। कर्मणां भागिनः प्रेत्य भूयो भूयसि तत् फलम् ॥५५॥ जो लोग ऐसे कार्मोमें सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरनेके बाद प्राप्त करनेवालेके समान ही फलके भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा, तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है ॥ ५५॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥

## अथाष्टाविंशोऽध्यायः

परमार्थ-निरूपण

श्रीभगवानुवाच

परस्वभावकर्माणि न प्रशंसेच गहुयेत्। विश्वमेकात्मकं पञ्चन् प्रकृत्या पुरुषेण च॥१॥ भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं—उद्भवजी! यद्यपि व्यवहारमें पुरुष और प्रकृति— द्रष्टा और दश्यके भेदसे दो प्रकारका जगत् जान पड़ता है, तथापि परमार्थ-दृष्टिसे देखनेपर यह सब एक अधिष्ठानस्रक्ष ही है; इसिल्ये किसीके शान्त, घोर और मृद्ध स्वभाव तथा उनके अनुसार कमोंकी न स्तुति करनी चाहिये और न निन्दा । सर्वदा अद्वैत-दृष्टि रखनी चाहिये ॥ १ ॥

परस्वमावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति। स आशु अञ्चते स्वार्थोदसत्यामिनिवेशतः॥२॥

जो पुरुष दूसरोंके खभाव और उनके कमींकी प्रशंसा अथवा निन्दा करते हैं, वे शीघ्र ही अपने यथार्थ परमार्थ-साधनसे च्युत हो जाते हैं; क्योंकि साधन तो द्वैतके अभिनिवेशका—उसके प्रति सत्यत्व-बुद्धिका निषेध करता है और प्रशंसा तथा निन्दा उसकी सत्यताके भ्रमको और भी दृढ करती हैं॥ २॥

तैजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः।
मार्यां प्राप्तोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थटक पुमान्।। ३।।
जद्भवजी! सभी इन्द्रियाँ राजस अहङ्कारके कार्य हैं। जब वे
निद्रित हो जाती हैं, तब शरीरका अभिमानी जीव चेतनाशून्य हो
जाता है अर्थात् उसे बाहरी शरीरकी स्मृति नहीं रहती। उस
समय यदि मन बच रहा, तब तो वह सपनेके झूठे दश्योंमें भटकने
लाता है और वह भी लीन हो गया, तब तो जीव मृत्युके समान
गाद निद्रा—सुषुप्तिमें लीन हो जाता है। वैसे ही जब जीव अपने

१ - यामाप्रोति ।

अद्वितीय आत्मा ख्रारूपको भूलकर नाना वस्तुओंका दर्शन करने लगता है, तब वह खप्तके समान झूठे दश्योंमें फँस जाता है अथवा मृत्युके समान अज्ञानमें लीन हो जाता है ॥ ३॥

किं मद्रं किमभद्रं वा द्वैतस्यावस्तुनः कियत्। वाचोदितं तदनृतं मनसा ध्यातमेव च।।४॥ उद्भवजी! जब द्वैत नामकी कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसमें अमुक वस्तु भली है और अमुक बुरी, अथवा इतनी भली और बुरी है—यह प्रश्न ही नहीं उठ सकता। विश्वकी सभी वस्तुएँ वाणीसे कही जा सकती हैं अथवा मनसे सोची जा सकती हैं; इसलिये दर्य एवं अनित्य होनेके कारण उनका मिध्यात्व तो स्पष्ट ही है।।४॥

छायाप्रत्याह्वयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः। एवं देहाद्यो भावा यच्छन्त्यामृत्युतो भयम्।।५॥ परछाई, प्रतिष्विन और सीपी आदिमें चाँदी आदिके आभास यद्यपि हैं तो सर्वथा मिथ्या, परंतु उनके द्वारा मनुष्यके हृदयमें भय-कम्प आदिका संचार हो जाता है। वैसे ही देहादि सभी वस्तुएँ हैं तो सर्वथा मिथ्या ही, परंतु जबतक अज्ञानके द्वारा इनकी अस्त्यता-का बोध नहीं हो जाता, इनकी आत्यन्तिक निवृत्ति नहीं हो जाती, तबतक ये भी अज्ञानियोंको भयभीत करती रहती हैं॥ ५॥

आत्मैव तदिदं विश्वं सृज्यते सृजति प्रभुः। त्रायते त्राति विश्वात्मा हियते हरतीश्वरः॥६॥ उद्भवजी! जो कुछ प्रत्यक्ष या परोक्ष वस्तु है, वह आत्मा ही है। वहीं सर्वशक्तिमान् भी है। जो कुछ विश्व-सृष्टि प्रतीत हो रही है, इसका वह निमित्त-कारण तो है ही, उपादान-कारण भी है। अर्थात् वहीं विश्व बनता है और वहीं बनाता भी है, वहीं रक्षक है और रिक्षत भी वहीं है। सर्वात्मा भगवान् ही इसका संहार करते हैं और जिसका संहार होता है, वह भी वे ही हैं।। ६॥

तसाझ ह्यात्मनोऽन्यसादन्यो भावो निरूपितः।
निरूपितेयं त्रिविधा निर्मूला भीतिरात्मिन।
इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम्।। ७।।
अवस्य ही व्यवहारदृष्टिसे देखनेपर आत्मा इस विश्वसे भिन्न
है; परंतु आत्मदृष्टिसे उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु ही नहीं है।
उसके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका किसी भी प्रकार
निर्वचन नहीं किया जा सकता और अनिर्वचनीय तो केवल आत्मखरूप ही है; इसलिये आत्मामें सृष्टि-स्थिति-संहार अथवा अध्यात्म,
अधिदैव और अधिभूत—ये तीन-तीन प्रकारकी प्रतीतियाँ सर्वथा
निर्मूल ही हैं। न होनेपर भी यों ही प्रतीत हो रही हैं। यह सत्त्व,
रज और तमके कारण प्रतीत होनेवाली द्रष्टा-दर्शन-दृश्य आदिकी
त्रिविधता मायाका खेल है।। ७।।

एतद् विद्वान् मदुदितं ज्ञानविज्ञाननैपुणम्। न निन्दति न च स्तौति लोके चरति खर्यवत् ॥ ८॥ उद्धवजी ! तुमसे मैंने ज्ञान और विज्ञानकी उत्तम स्थितिका वर्णन किया है। जो पुरुष मेरे इन वचनोंका रहस्य जान लेता है,

१ • मतिरा०।

भा० ए० स्क॰ २५—

वह न तो किसीकी प्रशंसा करता है और न निन्दा । वह जगत्में सूर्यके समान समभावसे विचरता रहता है ॥ ८॥

प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा।
आद्यन्तवद्मज्ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेदिह॥१॥
प्रत्यक्ष, अनुमान, शास्त्र और आत्मानुभृति आदि सभी प्रमाणींसे
यह सिद्ध है कि यह जगत् उत्पत्ति-विनाशशील होनेके कारण
अनित्य एवं असत्य है। यह बात जानकर जगत्में असङ्गभावसे
विचरना चाहिये॥९॥

#### उद्भव उवाच

नैवातमनो न देहस्य संस्नृतिर्द्रष्टृहरूययोः।
अनात्मस्वहरोारीश कस्य स्यादुपलभ्यते।।१०॥
उद्धवजीने पूछा—भगवन् ! आत्मा है द्रष्टा और देह है
हरूप । आत्मा स्वयंप्रकाश है और देह है जड । ऐसी स्थितिमें जन्ममृत्युह्रप संसार न शरीरको हो सकता है और न आत्माको। परंतु
इसका होना भी उपलब्ध होता है । तब यह होता किसे
है ! ॥ १०॥

आत्मान्ययोऽगुणः शुद्धः स्वयंज्योतिरनावृतः । अपिवद्दारुवद्चिद्देहः कस्येह संसृतिः ॥ ११॥ आत्मा तो अविनाशी, प्राकृत-अप्राकृत गुणोंसे रहित, शुद्धः स्वयंप्रकाश और सभी प्रकारके आवरणोंसे रहित है; तथा शरित विनाशी, सगुण, अशुद्ध, प्रकाश्य और आवृत है । आत्मा अप्रिके

१. अग्निवदारुवदेहः कस्य हा कस्य संस्रतिः।

समान प्रकाशमान है, तो शरीर काठकी तरह अचेतन । फिर यह जन्म-मृत्युरूप संसार है किसे ? ॥ ११॥

श्रीभगवानुवाच

यावद् देहेन्द्रियप्राणेरात्मनः सन्निकर्षणम् ।
संसीरः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः ॥१२॥
भगवान् श्रीकृष्णने कहा—वस्तुतः प्रिय उद्धव ! संसारका
अस्तित्व नहीं है तथापि जबतक देह, इन्द्रिय और प्राणोंके साथ
आत्माकी सम्बन्ध-भ्रान्ति है, तबतक अविवेकी पुरुषको वह सत्य-सा
स्कृरित होता है ॥ १२ ॥

अर्थे द्यावद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते । ध्यायतो विर्पयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥१३॥ जैसे खप्नमें अनेकों त्रिपत्तियाँ आती हैं पर वास्तवमें वे हैं नहीं, फिर भी स्वप्न टूटनेतक उनका अस्तित्व नहीं मिटता, वैसे ही संसारके न होनेपर भी जो उसमें प्रतीत होनेवाले विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उनके जन्म-मृत्युरूप संसारकी निवृत्ति नहीं होती ॥ १३॥

यथा ह्यप्रतिबुद्धस्य प्रस्तापो बह्वनर्थभृत् ।
स एव प्रतिबुद्धस्य न वे मोहाय कल्पते ॥१४॥
जब मनुष्य स्वप्न देखता रहता है, तब नींद टूटनेके पहले
उसे बड़ी-बड़ी विपत्तियोंका सामना करना पड़ता है; परंतु जब उसकी
नींद टूट जाती है, वह जग पड़ता है, तब न तो खप्नकी विपत्तियाँ
रहती हैं और न उनके कारण होनेवाले मोह आदि विकार ॥१४॥

१. संसारफलवान् । २. विषयांस्तस्य ।

शोकहर्षभयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः

अहङ्कारस्य दृश्यन्ते जन्म सृत्युश्च नात्मनः ॥१५॥ उद्भवजी ! अहंकार ही शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोम, मोह, स्पृहा और जन्म-मृत्युका शिकार बनता है । आत्मासे तो इनका कोई सम्बन्ध ही नहीं है ॥ १५॥

देहेन्द्रियप्राणमनोऽभिमानो

जीवोऽन्तरात्मा गुणकर्ममूर्तिः। स्रतं महानित्युरुधेव गीतः

संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥

उद्भवजी ! देह, इन्द्रिय, प्राण और मनमें स्थित आत्मा ही जब उनका अभिमान कर बैठता है — उन्हें अपना खरूप मान लेता है — तब उसका नाम 'जीव' हो जाता है । उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म आत्मा-की मूर्ति है — गुण और कमींका बना हुआ छिङ्गशरीर । उसे ही कहीं सूत्रात्मा कहा जाता है और कहीं महत्तत्त्व । उसके और भी बहुत-से नाम हैं । वहीं काछहूप परमेश्वरके अधीन होकर जन्म-मृत्युहूप संसारमें इधर-उधर भटकता रहता है ॥ १६॥

अम्लमेतद् बहुरूपरूपितं मनोवचः प्राणशरीरकर्म ज्ञानासिनोपासनया शितेन-च्छित्त्वा ग्रुनिर्गा विचरत्यतृष्णः ॥१७॥

वास्तवमें मन, वाणी, प्राण और शरीर अहंकारके ही कार्य

१. मृत्युर्न वात्मनः ।

हैं। यह है तो निर्म्ल, परंतु देवता, मनुष्य आदि अनेक रूपोंमें इसीकी प्रतीति होती है। मननशील पुरुष उपासनाकी शानपर चढ़ा-कर ज्ञानकी तलवारको अत्यन्त तीखी बना लेता है और उसके द्वारा देहाभिमानका—अहंकारका मूलोच्छेद करके पृथ्वीमें निर्द्रन्द्व होकर विचरता है। फिर उसमें किसी प्रकारकी आशा-तृष्णा नहीं रहती।।१७॥

ज्ञानं विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमैतिद्यमथानुमानम् । आद्यन्तयोरस्य यदेव केवलं कालश्च हेतुश्च तदेव मध्ये ॥१८॥

आतमा और अनात्माके खरूपको पृथक्-पृथक् भलीभाँति समझ लेना ही ज्ञान है, क्योंकि विवेक होते ही द्वैतका अस्तित्व मिट जाता है। उसका साधन है तपस्याके द्वारा हृदयको ग्रुद्ध करके वेदादि शास्त्रोंका श्रवण करना। इनके अतिरिक्त श्रवणानुकूल युक्तियाँ, महा-पुरुषोंके उपदेश और इन दोनोंसे अविरुद्ध खानुभूति भी प्रमाण हैं। सबका सार यही निकलता है कि इस संसारके आदिमें जो था तथा अन्तमें जो रहेगा, जो इसका मूल कारण और प्रकाशक है, वही अद्धि-तीय, उपाधिशून्य प्रमात्मा बीचमें भी है। उसके अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है।। १८॥

यथा हिरण्यं स्वकृतं पुरस्तात् पश्चाच सर्वस्य हिरण्मयस्य। तदेव मध्ये व्यवहार्यमाणं नानापदेशैरहमस्य तद्वत्॥१९॥ उद्भवजी ! सोनेसे कंगन, कुण्डल आदि बहुत-से आभूषण बनते हैं; परंतु जब वे गहने नहीं बने थे, तब भी सोना था और जब नहीं रहेंगे, तब भी सोना रहेगा । इसलिये जब बीचमें उसके कंगन-कुण्डल आदि अनेकों नाम रखकर व्यवहार करते हैं, तब भी वह सोना ही है । ठीक ऐसे ही जगत्का आदि, अन्त और मध्य मैं ही हूँ । वास्तवमें मैं ही सत्य तत्त्व हूँ ॥ १९॥

विज्ञानमेतित्त्रयवस्यमङ्ग

समन्वयेन

गुणत्रयं कारणकार्यकर्त । व्यतिरेकतञ्च येनैव तुर्येण तदेव सत्यम् ॥२०॥

भाई उद्धव! मनकी तीन अवस्थाएँ होती हैं—जाप्रत्, खन और सुषुप्ति; इन अवस्थाओं के कार ग तीन ही गुण हैं—सच्च, रज और तम। और जगत्के तीन भेद हैं—अध्यात्म (इन्द्रियाँ), अधिभूत (पृथिव्यादि) और अधिदैव (कर्ता)। ये सभी त्रिविधताएँ जिसकी सत्तासे सत्यके समान प्रतीत होती हैं और समाधि आदिमें यह त्रिविधता न रहनेपर भी जिसकी सत्ता बनी रहती है, वह तुरीयतत्त्व—इन तीनोंसे परे और इनमें अनुगत चौथा ब्रह्मतत्त्व ही सत्य है।। २०॥

न यत् पुरस्तादुत यन्न पश्चा
नमध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्।

भूतं प्रसिद्धं च परेण यद् यत्

तदेव तत् स्यादिति मे मनीषा ॥११॥

जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था और प्रलयके पश्चात् भी नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिये कि बीचमें भी वह है नहीं—केवल कल्पनामात्र, नाममात्र ही है। यह निश्चित सत्य है कि जो पदार्थ जिससे बनता है और जिसके द्वारा प्रकाशित होता है, वही उसका बास्तिविक खळप है, वही उसकी परमार्थ-सत्ता है—यह मेरा दृढ निश्चय है।। २१।।

अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससर्ग ए<sup>प</sup>षः । ब्रह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रह्मेन्द्रियार्थात्मविकारचित्रम् ॥२२॥

यह जो विकारमयी राजस सृष्टि है, यह न होनेपर भी दीख रही है। यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है। इसलिये इन्द्रिय, विषय, मन और पञ्चभूतादि जितने चित्र-विचित्र नामरूप हैं उनके रूपमें ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है।। २२।।

एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन।

छिन्वाऽऽत्मसन्देहसुपारमेत

स्वानन्दतुष्टोऽखिलकाम्रुकेभ्यः ॥२३॥

ब्रह्मविचारके साधन हैं—श्रवण, मनन, निदिध्यासन और खानुभूति । उनमें सहायक हैं—आत्मज्ञानी गुरुदेव ! इनके द्वारा विचार करके स्पष्टरूपसे देहादि अनात्म पदार्थीका निषेध कर देना चाहिये । इस प्रकार निषेधके द्वारा आत्मविषयक सन्देहोंको छिन-भिन्न करके अपने आनन्दस्वरूप आत्मामें ही मग्न हो जाय और सब प्रकारकी विषयवासनाओंसे रहित हो जाय ॥ २३॥

नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवा ह्यसुर्वायुजलं हुताशः। मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सन्त-

महङ्कृतिः खं श्वितिरर्थसाम्यम् ॥२४॥
निषेध करनेकी प्रक्रिया यह है कि पृथ्वीका विकार होनेके
कारण शरीर आत्मा नहीं है । इन्द्रिय, उनके अधिष्ठात-देवता,
प्राण, वायु, जल, अग्नि एवं मन भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि इनका
धारण-पोषण शरीरके समान ही अन्नके द्वारा होता है । बुद्धि,
चित्त, अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी, शब्दादि विषय और गुणोंकी
साम्यावस्था प्रकृति भी आत्मा नहीं हैं; क्योंकि ये सब-के-सब दश्य
एवं जड हैं ॥ २४॥

समाहितैः कः करणैर्गुणात्मभिर्गुणो भैवेन्मत्सुविविक्तधासः।
विक्षिप्यमाणैरुत किं नु दृषणं
धनैरुपेतैर्विगतै रवेः किम्।।२५॥
उद्धवजी! जिसे मेरे खरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया है,
उसकी वृत्तियाँ और इन्द्रियाँ यदि समाहित रहती हैं तो उसे उनसे
लाभ क्या है शौर यदि वे विक्षिप्त रहती हैं, तो उनसे हानि भी

१. भवेन्न ह्यविवि०।

क्या है ? क्योंकि अन्त:करण और बाह्यकरण—सभी गुणमय हैं और आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है । भन्ना, आकाशमें बादलोंके छा जाने अथवा तितर-बितर हो जानेसे सूर्यका क्या बनता-बिगइता है ? ॥ २५॥

यथा नमो वाय्वनलाम्बुभूगुणै-र्गतागतैर्वर्तुगुणैर्न सजते। तथाक्षरं सत्त्वरजस्तमोमलै-रहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्॥२६॥

जैसे वायु आकाशको सुखा नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, धूल-धुएँ मटमैला नहीं कर सकते और ऋनुओं के गुण गरमी-सर्दी आदि उसे प्रभावित नहीं कर सकते — क्योंकि ये सब आने-जानेवाले क्षणिक भाव हैं और आकाश हन सबका एकरस अधिष्ठान है— वैसे ही सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणकी कृत्तियाँ तथा कर्म अविनाशी आत्माका स्पर्श नहीं कर पाते; वह तो इनसे सर्वथा परे हैं। इनके द्वारा तो केवल वहीं संसारमें भटकता है, जो इनमें अहङ्कार कर बैठता है।। २६।।

तथापि सङ्गः परिवर्जनीयो
गुणेषु मायारचितेषु तावत्।
मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्
रजो निरस्येत मनःकषायः॥२७॥

उद्धवजी ! ऐसा होनेपर भी तबतक इन मायानिर्मित गुर्णों और उनके कार्योंका सङ्ग सर्वथा त्याग देना चाहिये, जबतक मेरे सुदृढ अक्तियोगके द्वारा मनका र जोगुणरूप मल एकदम निकल न जाय ॥ २७॥

यथाऽऽमयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां

पुनः पुनः संतुद्ति प्ररोहन्। एवं मनोऽपक्षकषायकर्भ

कुयोगिनं विध्यति सर्वसङ्गम् ॥२८॥ उद्भवजी ! जैसे भलीभाँति चिकित्सा न करनेपर रोगका समूह

उद्भवजा ! जस मलामात । चाकरसा न करनपर रागका समूख नारा नहीं होता, वह बार-बार उभरकर मनुष्यको सताया करता है; वैसे ही जिस मनकी वासनाएँ और कर्मोंके संस्कार मिट नहीं गये हैं, जो स्त्री-पुत्र आदिमें आसक्त है, वह बार-बार अधूरे योगीको बेचता रहता है और उसे कई बार योगम्नष्ट भी कर देता है ॥ २८॥

> कुयोगिनो ये विहितान्तरायै-र्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः

ते प्राक्तनाभ्यासबलेन भूयो

युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम् ॥२९॥

देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य-पुत्र आदिके द्वारा किये हुए विध्नों से यदि कदाचित् अत्रूरा योगी मार्गच्युत हो जाय तो भी वह अपने पूर्वाभ्यासके कारण पुनः योगाभ्यासमें ही छग जाता है। कर्म आदिमें उसकी प्रवृत्ति नहीं होती ॥ २९॥

> करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्। न तत्र विद्वान् प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततृष्णः स्वसुखानुभूत्या॥३०॥

उद्धवजी ! जीव संस्कार आदिसे प्रेरित होकर जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त कर्ममें ही लगा रहता है और उनमें इप्ट-अनिष्ट-बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंको प्राप्त होता रहता है। परन्तु जो तस्त्रका साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृतिमें स्थित रहने-पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहनेपर भी उनमें इप्ट-अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष-विषाद आदि विकारोंसे युक्त नहीं होता; क्योंकि आनन्दखरूप आत्माके साक्षात्कारसे उसकी संसार-सम्बन्धी सभी आशा-तृष्णाएँ पहले ही नष्ट हो चुकी होती हैं॥३०॥

तिष्ठन्तमासीनग्रुत व्रजन्तं शयानग्रुक्षन्तमदन्तमन्तम् । स्वभावमन्यत् किमपीहमान-मात्मानमात्मस्यमितर्न वेद ॥३१॥

जो अपने खरूपमें स्थित हो गया है, उसे इस बातका भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल-मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई खाभाविक कर्म कर रहा है; क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्मखरूपमें स्थित-ब्रह्माकार रहती है।। ३१॥

र्यंदि सा पश्यत्यसदिन्द्रियाथ नानानुमानेन विरुद्धमन्यत्। न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाप्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्॥३२॥ यदि ज्ञानी पुरुषकी दृष्टिमें इन्द्रियोंके विविध बाह्य विषय, जो कि असत् हैं, आते भी हैं तो वह उन्हें अपने आत्मासे भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और खानुभूतिसे सिद्ध नहीं होते । जैसे नींद टूट जानेपर खप्तमें देखे हुए और जागनेपर तिरोहित हुए पदार्थोंको कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरूष भी अपनेसे भिन्न प्रतीयमान पदार्थोंको सत्य नहीं मानते॥ ३२॥

पूर्वं गृहीतं गुणकर्मचित्र-मज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग निवर्तते तत् पुनरीक्षयैव

न गृद्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥

उद्भवजी! (इसका यह अर्थ नहीं है कि अज्ञानीने आत्माका त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको प्रहण करता है। इसका तार्वि केवल इतना ही है कि) अनेकों प्रकारके गुण और कमींसे युक्त देह-इन्द्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञानके कारण आत्मासे अभिन्न मान लिये गये थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होनेपर अज्ञान और उसके कार्योंकी निवृत्ति हो जाती है। इसलिये अज्ञानकी निवृत्ति हो अभीष्ट है। वृत्तियोंके द्वारा न तो आत्माका प्रहण हो सकता है और न त्याग।। ३३।।

यथा हि भानोरुद्यो नृचक्षुषां तमो निंहन्यात्र तु सेद् विधत्ते। एवं समीक्षा निपुणा सती मे हन्यात्तमिस्रं पुरुषस्य बुद्धेः॥३४॥

१. विइन्यान । २. संविधत्ते ।

जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्योंके नेत्रोंके सामनेसे अन्धकारका पदा हटा देते हैं, किसी नयी वस्तुका निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे ब्रह्मपका टढ़ अपरोक्षज्ञान पुरुषके बुद्धिगत अज्ञानका आवरण नष्ट कर देता है। वह इदंरूपसे किसी वस्तुका अनुभन्न नहीं कराता ॥ ३४॥

एष खयंज्योतिरजोऽप्रमेयो

महानुभृतिः सकलानुभृतिः।

एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे

येनेषिता वागसवश्चरन्ति।।३५॥

उद्धवजी ! आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती । वह खयंप्रकाश है । उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं हैं। वह जन्मरहित है अर्थात् कभी किसी प्रकार भी वृत्तिमें आरूढ़ नहीं होता । इसिल्ये अप्रमेय है । ज्ञान आदिके द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता । आत्मामें देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद न होनेके कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, हास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकते । सबकी और सब प्रकारकी अनुभूतियाँ आत्मखरूप ही हैं । जब मन और वाणी आत्माको अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाते हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और खगत मेदसे शून्य एक अद्वितीय रह जाता है । व्यवहार-दिष्टिसे उसके खरूपका वाणी और प्राण आदिके प्रवर्तकके रूपमें निरूपण किया जाता है ॥ ३५ ॥

एतावानात्मसंमोहो यद् विकल्पस्तु केवले। आत्मन्नृते स्वमात्मानमवलम्बो न यस्य हि।।३६॥

१. विरामः।

उद्धवजी ! अद्वितीय आत्मतत्त्वमें अर्थहीन नामोंके द्वारा विविधता मान लेना ही मनका भ्रम है, अज्ञान है । सचमुच यह बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्माके अतिरिक्त उस भ्रमका भी और कोई अधिष्ठान नहीं है । अधिष्ठान-सत्तामें अध्यस्तकी सत्ता है ही नहीं । इसलिये सब कुछ आत्मा ही है ॥ ३६॥

यन्नामाकृतिभिग्नीह्यं पश्चवर्णमवाधितम्। व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पण्डितमानिनाम्।।३०॥ बहुत-से पण्डिताभिमानी छोग ऐसा कहते हैं कि यह पाञ्चभौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपोंके रूपमें इन्द्रियोंके द्वारा प्रहण किया जाता है, इसिछिये सत्य है। परन्तु यह तो अर्थहीन वाणीका आडम्बरमात्र है; क्योंकि तत्त्वतः तो इन्द्रियोंकी पृथक् सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसीको प्रमाणित कैसे करेंगी १॥ ३०॥

योगिनोऽपक्कयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः। उपसर्गैर्विहन्येत तत्रायं विहितो विधिः॥३८॥ उद्भवजी! यदि योगसाधना पूर्ण होनेके पहले ही किसी साधकका शरीर रोगादि उपद्रवोंसे पीड़ित हो, तो उसे इन उपार्योका आश्रय लेना चाहिये॥ ३८॥

योगधारणया कांश्चिदासनैधीरणान्वितैः । तपोमन्त्रौषधैः कांश्चिदुपसर्गान् विनिर्दहेत् ॥३९॥ गरमी-ठंडक आदिको चन्द्रमा-सूर्य आदिकी धारणाके द्वारा, बत आदि रोगोंको वायुधारणायुक्त आसनोंके द्वारा और ग्रह-सर्पादिकृत विश्ली को तपस्या, मन्त्र एवं ओषधिके द्वारा नष्ट कर डाळना चाहिये॥ ३९॥

१. धारणादिभिः।

कांश्चिन्ममानुध्यानेन नामसङ्कीर्तनादिभिः। योगेश्चरानुवृत्त्या वा हन्यादशुभदाञ्छनैः।।४०।। काम-क्रोध आदि विव्नोंको मेरे चिन्तन और नाम-संकीर्तन आदिके द्वारा नष्ट करना चाहिये। तथा पतनकी ओर ले जानेवाले दम्म-मद आदि विव्नोंको धीरे-धीरे महापुरुषोंकी सेवाके द्वारा दूर कर देना चाहिये।। ४०।।

केचिद् देहिंसिमं धीराः सुकर्णं वयसि स्थिरम् ।
विधाय विविधोपायरैथ्य युझन्ति सिद्ध्ये ॥४१॥
न हि तत् कुशलादृत्यं तदायासो ह्यपार्थकः ।
अन्तवन्त्वाच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥
कोई-कोई मनस्त्री योगी विविध उपायोंके द्वारा इस शरीरको

एद् और युवावस्थामें स्थिर करके फिर अणिमा आदि सिद्धियोंके
छिये योगसाधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान् पुरुष ऐसे विचारका समर्थन
नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है । वृक्षमें छगे हुए

फलके समान इस शरीरका नाश तो अवस्थम्भावी है ॥ ४१-४२ ॥

योगं निषेत्रतो नित्यं कायश्चेत् कल्पतामियात् । तच्छ्रह्ध्यान्न मतिमान् योगग्रुत्सृज्य मंत्परः ॥४३॥ यदि कदाचित् बहुत दिनोंतक निरन्तर और भादरपूर्वक योग-साधना करते रहनेपर शरीर सुदृढ़ भी हो जाय, तब भी बुद्धिमान् पुरुषको अपनी साधना छोड़कर उतनेमें ही सन्तोष नहीं कर लेना वाहिये । उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्तिके लिये ही संलग्न रहना वाहिये ॥ ४३ ॥

१. दूरतः।

योगचर्यामिमां योगी विचरन् मदपाश्रयः। नान्तरायैर्विहन्येत निःस्पृहः स्त्रसुखानुभूः॥४४॥ जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योगसाधनामें संलग्न रहता है, उसे कोई भी विग्न-बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएँ नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानन्दकी अनुभूतिमें मग्न हो जाता है॥ ४४॥

—÷Э@€÷—

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे-ऽष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥

# अथैकोनत्रिंशोऽध्यायः

भागवतधर्मोका निरूपण और उद्भवजीका बदरिकाश्रमगमन

उद्भव उवाच

सुदुश्ररामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः। यथाञ्चसा पुमान् सिद्धचेत् तन्मे ब्रुह्यञ्चसाच्युत ॥१॥ उद्धवजीने कहा—अच्युत! जो अपना मन वशमें नहीं कर सका है, उसके लिये आपकी बतलायी हुई इस योगसाधनाको तो मैं बहुत ही कठिन समझता हूँ। अतः अब आप कोई ऐसा सर्व और सुगम साधन बतलाइये जिससे मनुष्य अनायास ही परम पर प्राप्त कर सके ॥१॥

प्रायशः पुण्डरीकाक्ष युद्धन्तो योगिनो मनः। विषीदन्त्यसमाधानान्मनोनिप्रहकर्शिताः कमलनयन ! आप जानते ही हैं कि अधिकांश योगी जब अपने मनको एकाम्र करने लगते हैं, तब वे बार-बार चेष्टा करनेपर भी सफल न होनेके कारण हार मान लेते हैं और उसे वशमें न कर पानेके कारण दुखी हो जाते हैं॥ २॥

अथात आनन्ददुधं पदाम्बुजं हंसाः अयेरन्नरविन्दलोचन । सुरवं चु विक्रवेश्वर योगकर्मभि-स्त्वनमाययामी विहता न मानिनः ॥ ३॥

पमलोचन ! आप विश्वेश्वर हैं । आपके ही द्वारा सारे संसारका नियमन होता है । इसीसे सारासार-विचारमें चतुर मनुष्य आपके आनन्दवर्षी चरणकमलोंकी शरण लेते हैं और अनायास ही सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं । आपकी माया उनका कुछ नहीं विगाइ सकती; क्योंकि उन्हें योगसाधन और कर्मानुष्ठानका अभिमान नहीं होता । परंतु जो आपके चरणोंका आश्रय नहीं लेते, वे योगी और कर्मी अपने साधनके घमंडसे फूल जाते हैं; अवश्य ही आपकी मायाने उनकी मित हर ली है ॥ ३ ॥

किं चित्रमच्युत तवैतदशेषबन्धो
दासेष्वनन्यशरणेषु यदात्मसात्त्वम् ।
योऽरोचयत् सह मृगैः स्वयमीश्वराणां
श्रीमत्किरीटतटपीडितपादपीठः ॥ ४॥

प्रभो ! आप सबके हितैषी सुहृद् हैं । आप अपने अनन्य शाणागत बिळ आदि सेवकोंके अधीन हो जायँ, यह आपके ळिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं है; क्योंकि आपने रामावतार प्रहण करके प्रेमवरा वानरोंसे भी मित्रताका निर्वाह किया । यद्यपि ब्रह्मा आदि छोकेश्वरगण भी अपने दिव्य किरीटोंको आपके चरणकमल रखनेकी चौकीपर रगड़ते रहते हैं ॥ ४ ॥

तं त्वाखिलात्मद्यितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद् विसृजेत को नु। को वा भजेत् किमपि विस्मृतयेऽनु भृत्ये

किं वा भवेक तव पादरजोजुषां नः ॥५॥

प्रभो ! आप सबके प्रियतम, खामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतोंको सब कुछ दे देते हैं। आपने बिल-प्रहाद आदि अपने मक्तोंको जो कुछ दिया है, उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा ? यह बात किसी प्रकार बुद्धिमें ही नहीं आती कि भटा, कोई विचारवान् विस्मृतिके गर्तमें डालनेबाले तुच्छ विषयोंमें ही फँसा रखनेवाले भोगोंको क्यों चाहेगा ? हमलेंग आपके चरणकमछोंकी रजके उपासक हैं। हमारे लिये दुर्लभ ही क्या है ? ॥ ५॥

नैवोपयंन्त्यपचिति कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमृद्धमुदः सारन्तः। योऽन्तर्बहिस्तनुभृतामशुभं विधुन्य-न्नाचार्यचैत्यवपुषा स्वगति व्यनिक्तः॥६॥ भगवन् ! आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणमें अन्तर्यामीह्रपने और बाहर गुरुरूपसे स्थित होकर उनके सारे पाप-ताप मिटा देते हैं और अपने वास्तविक खरूपको उनके प्रति प्रकट कर देते हैं। बड़े-बड़े ब्रह्मज्ञानी ब्रह्माजीके समान छंबी आयु पाकर भी आपके उपकारोंका बदला नहीं चुका सकते। इसीसे वे आपके उपकारोंका मरण करके क्षण-क्षण अधिकाधिक आनन्दका अनुभव करते रहते हैं॥ ६॥

श्रीशुक उवाच

इत्युद्धवेनात्यनुरक्तचेतसा

पृष्टो जगत्क्रीडनकः खशक्तिभिः।

ईश्वरेश्वरो

गृहीतसूर्तित्रय

जगाद सप्रेममनोहरस्मितः ॥ ७॥

श्रीग्रुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित्! भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं। वे ही सत्त्व-रज आदि गुणोंके द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रका रूप धारण करके जगत्की उत्पत्ति-स्थिति आदिके खेळ खेळा करते हैं। जब उद्धवजीने अनुरागभरे चित्तसे उनसे यह प्रक्ष किया, तब उन्होंने मन्द-मन्द मुसकराकर बड़े प्रेमसे कहना प्रारम्भ किया।। ७॥

### श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि मम धर्मान् सुँमङ्गलान् । याञ्छ्रद्वयाऽऽचरन् मत्यों मृत्युं जयति दुर्जयम् ॥ ८॥ श्रीभगवान्ते कहा—प्रिय उद्भव ! अब मैं तुम्हें अपने उन

१. महाफलान्।

मङ्गलपय भागवतधर्मीका उपदेश करता हूँ,जिनका श्रद्धापूर्वक आचरण करके मनुष्य संसाररूप दुर्जय मृत्युको अनायास ही जीत लेता है॥८॥

कुर्यात् सर्वाणि कर्माणि मद्र्थं शनकै: सारन् । मय्यपितमनश्चित्तो मद्र्मात्ममनोरितः ॥९॥ उद्भवजी ! मेरे भक्तको चाह्रिये कि अपने सारे कर्म मेरे लिये ही करे और धीरे-धीरे उनको करते समय मेरे स्मरणका अभ्यास बढ़ाये । कुछ ही दिनोंमे उसके मन और चित्त मुझमें समर्पित हो जायँगे । उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मोंमें रम जायँगे ॥९॥

देशान् पुण्यानाश्रयेत मद्भक्तैः साधुभिः श्रितान् । देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च ॥१०॥ मेरे भक्त साधु जन जिन पित्रत्र स्थानों में निवास करते हों, उन्हीं में रहे और देवता, असुर अथवा मनुष्यों ने जो मेरे अनन्य भक्त हों, उनके आचरणोंका अनुसरण करे ॥ १०॥

पृथक् सत्रेण वा मद्यं पर्वयात्रामहोत्सवान् ।

कारयेद् गीतनृत्याद्यैमहाराजविभृतिभिः ॥११॥ पर्वके अवसरोंपर सबके साथ मिठकर अथवा अकेटा ही तृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके महोत्सव करे ॥ ११ ॥

मामेव सर्वभृतेषु बहिरन्तरपावृतम् । ईक्षेतात्मिनि चात्मानं यथा खममलाशयः ॥१२॥ शुद्धान्तः करण पुरुष आकाशके समान बाहर और भीतर

१. नृत्यगीतादौर्म० । २. चात्मस्यम् ।

परिपूर्ण एवं आवरणश्र्न्य मुझ परमात्माको ही समस्त प्राणियों और अपने हृदयमें स्थित देखे ॥ १२ ॥

इति सर्वाणि भूतानि मद्भावेन महाद्युते ।
समाजयन् मन्यमानो ज्ञानं केवलमाश्रितः ॥१३॥
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने ब्रह्मण्येऽर्के स्फुलिङ्गके ।
अक्रूरे क्रूरके चैव समदक् पण्डितो मतः ॥१४॥
निर्मलबुद्धि उद्धवजी! जो साधक केवल इस ज्ञानदृष्टिका आश्रय
लेकर सम्पूर्ण प्राणियों और पदार्थोंमें मेरा दर्शन करता है और उन्हें
मेरा ही रूप मानकर सत्कार करता है तथा ब्राह्मण और व्याण्डाल,
चोर और ब्राह्मणभक्त, सूर्य और चिनगारी तथा कृपालु और क्रूरमें
समानदृष्टि रखता है, उसे ही सच्चा ज्ञानी समझना चाहिये॥१३-१४॥

नरेष्वभीक्ष्णं मद्भावं पुंसो भावयतोऽचिरात् । स्पर्धास्त्रयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि ॥१५॥

जब निरन्तर सभी नर-नारियोंमें मेरी ही भावना की जाती है, तब थोड़े ही दिनोंमें साधकके चित्तसे स्पर्झा ( होड़ ), ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५॥

विसृज्य सायमानान् स्वान् दशं त्रीडां च दैहिकीम् । प्रणमेद् दण्डवद् भूमावाश्वचाण्डालगोखरम् ॥१६॥

अपने ही लोग यदि हँसी करें तो करने दे, उनकी परवा न करें; 'मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है' ऐसी देहदृष्टिको और लोक-लज्जाको छोड़ दे और कुत्ते, चाण्डाल, गौ एवं गधेको भी पृथ्वीपर गिरकर साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम करें ॥ १६॥ यावत् सर्वेषु भृतेषु मद्भावो नोपजायते । तावदेवग्रुपासीत वाङ्मनःकायद्येत्तिभिः ॥१॥॥ जनतक समस्त प्राणियोंमें मेरी भावना—भगवद्-भावना न होने लगे, तवतक इस प्रकारसे मन, वाणी और शरीरके सभी संकल्पों और कमींद्वारा मेरी उपासना करता रहे ॥ १७॥

सर्वे ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया।
परिपञ्चननुपरमेत् सर्वतो ग्रुक्तसंश्चयः।।१८॥
उद्भवनी! जब इस प्रकार सर्वत्र आत्मबुद्धि—ब्रह्मबुद्धिका
अभ्यास किया जाता है, तब थोड़े ही दिनोंमें उसे ज्ञान होकर सब
कुछ ब्रह्मख्दूप दीखने लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर सारे संशयसंदेह अपने-आप निवृत्त हो जाते हैं और वह सब कहीं मेरा
साक्षात्कार करके संसारदृष्टिसे उपराम हो जाता है।। १८॥

अयं हि सर्वकरपानां सभीचीनो मतो मम ।

मद्भावः सर्वभृतेषु मनोवाकायवृत्तिभिः ॥१९॥

मेरी प्राप्तिके जितने साधन हैं, उनमें मैं तो सबसे श्रेष्ठ साधन

यही समझता हूँ कि समस्त प्राणियों और पदार्थीमें मन, वाणी और

शारीरकी समस्त वृत्तियोंसे मेरी ही मावना की जाय ॥ १९॥

न ह्यङ्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्धवाण्वि । मया व्यवसितः सम्यङ्निर्गुणत्वादनाशिषः ॥२०॥ उद्धवजी ! यही मेरा अपना भागवतधर्म है; इसको एक बार आरम्भ कर देनेके बाद फिर किसी प्रकारकी विध्न-बाधासे इसमें

१. कर्मभिः।

रतीभर भी अन्तर नहीं पड़ता; क्योंकि यह धर्म निष्काम है और स्रयं मैंने ही इसे निर्गुण होनेके कारण सर्वोत्तम निश्चय किया है॥ २०॥

यो यो मिथ परे धर्मः करण्यते निष्फ्राय चेत् ।
तदायासो निर्धः स्याद् भयादेरिव सत्तम ।।२१।।
भागवतधर्ममें किसी प्रकारकी त्रृटि पड़नी तो दूर रही—यदि
इस धर्मका साधक भय-शोक आदिके अवसरपर होनेत्राची भावना
और रोने-पीटने, भागने-जैसा निर्धक कर्म भी निष्कामभावसे मुझे
समर्पित कर दे तो वे भी मेरी प्रसन्तताके कारण धर्म बन जाते
हैं ॥ २१ ॥

एषा बुद्धिमतां बुद्धिर्मनीपा च मनीपिणाम् । यत् सत्यमनृतेनेह मत्येंनामाति मामृतम् ॥२२॥ विवेकियोंके विवेक और चतुरोंकी चतुराईकी पराकाष्टा इसीमें है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीरके द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्त्वको प्राप्त कर छें ॥ २२॥

एप तेऽभिहितःकृत्स्नो ब्रह्मवादस्य सङ्ग्रहः।
समासन्यासविधिना देवानामिप दुर्गमः॥२३॥
उद्भवजी! यह सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका रहस्य मैंने संक्षेप और
विस्तारसे तुम्हें सुना दिया। इस रहस्यको समझना मनुष्योंकी तो
कौन कहे, देवताओंके छिये भी अत्यन्त कठिन है॥ २३॥

अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं विस्पष्टयुक्तिमत् । एतद् विज्ञाय ग्रुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥

१. मर्त्यो वाप्नोति । 📉 🛒 🖟 🖖

मैंने जिस सुरूपष्ट और युक्तियुक्त ज्ञानका वर्णन बार-बार किया है, उसके मर्मको जो समझ लेता है, उसके हृदयकी संशय-प्रन्थियाँ छिन्न-भिन्न हो जाती हैं और वह मुक्त हो जाता है ॥ २४॥

सुविविक्तं तव प्रश्नं सयैतद्पि धारयेत्। सनातनं ब्रह्मगुद्धं परं ब्रह्माधिगच्छिति ॥२५॥ मैंने तुम्हारे प्रश्नका भलीभाँति खुलासा कर दिया; जो पुरुष हमारे प्रश्नोत्तरको विचारपूर्वक धारण करेगा, वह वेदोंके भी परम रहस्य सनातन परब्रह्मको प्राप्त कर लेगा ॥ २५॥

य एतन्मम भक्तेषु सम्प्रदद्यात् सुपुष्कलम् । तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना ॥२६॥ जो पुरुष मेरे भक्तोंको इसे भलीभाँति स्पष्ट करके समझायेगा, उस ज्ञानदाताको मैं प्रसन्न मनसे अपना खरूपतक दे डाहुँगा, उसे आत्मज्ञान करा दूँगा ॥ २६॥

य एतत् समधीयीत पवित्रं परमं शुचि। स पूयेताहरहर्मा ज्ञानदीपेन दर्शयन् ॥२७॥ उद्भवजी ! यह तुम्हारा और मेरा संवाद खयं तो परम पिवत्र है ही, दूसरोंको भी पित्रित्र करनेवाला है । जो प्रतिदिन इसका पाठ करेगा और दूसरोंको सुनायेगा, वह इस ज्ञानदीपके द्वारा दूसरोंको मेरा दर्शन करानेके कारण पिवत्र हो जायगा ॥ २०॥

य एतच्छ्रद्भया नित्यमच्यग्रः शृणुयान्नरः ।

मिय भिक्तं परां कुर्वन् कर्मिभिने स बध्यते ॥२८॥

जो कोई एकाप्र चित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, उसे मेरी

पराभक्ति प्राप्त होगी और वह कर्मबन्धनसे मुक्त हो जायगा॥ २८॥

अप्युद्धव त्वया ब्रह्म सखे संमवधारितम्। अपि ते विगतो मोहः शोकश्वासौ मनोभवः॥२९॥ प्रिय सखे! तुमने भळीभाँति ब्रह्मका खरूप समझ लिया न १ और तुम्हारे चित्तका मोह एवं शोक तो दूर हो गया न १॥ २९॥

नैतन्त्वया दाश्मिकाय नास्तिकाय शठाय च।
अशुश्रूषोरमक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्।।३०॥
तुम इसे दाश्मिक, नास्तिक, शठ, अश्रद्धाल्ल, मिक्तिहीन और
उद्धत पुरुषको कभी मत देना॥ ३०॥

एतेदों पैविंही नाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। साधवे शुचये ब्र्याद् भक्तिः स्याच्छूद्रयोपिताम् ।।३१।। जो इन दोषोंसे रहित हो, ब्राह्मणभक्त हो, प्रेमी हो, साधु-स्रमाव हो और जिसका चिरत्र पित्रत्र हो, उसीको यह प्रसङ्ग सुनाना चाहिये। यदि शूद्र और स्त्री भी मेरे प्रति प्रेम-भक्ति रखते हों, तो उन्हें भी इसका उपदेश करना चाहिये।। ३१।।

नैतद् विज्ञाय जिज्ञासोज्ञीतव्यमविशिष्यते । पीत्वा पीयूषममृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२॥ जैसे दिव्य अमृतपान कर लेनेपर कुछ भी पीना शेष नहीं रहता, वैसे ही यह जान लेनेपर जिज्ञासुके लिये और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता ॥ ३२॥

ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे। यावानथीं नृणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः॥३३॥

१. समुपधारितम्।

प्यारे उद्भव ! मनुष्योंको ज्ञान, कर्म, योग, वाणिज्य और राज-दण्डादिसे क्रमशः मोक्ष, धर्म, काम और अर्थरूप फल प्राप्त होते हैं; परंतु तुम्हारे-जैसे अनन्य भक्तोंके लिये वह चारों प्रकारका फल केवल मैं ही हूँ ॥ ३३॥

> मर्त्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च कल्पते वै॥३४॥

जिस समय मनुष्य समस्त कर्मोंका पिरत्याग करके मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, उस समय वह मेरा विशेष माननीय हो जाता है और मैं उसे उसके जीवत्वसे छुड़ाकर अमृतखरूप मोक्षकी प्राप्ति करा देता हूँ और वह मुझसे मिलकर मेरा खरूप हो जाता है ॥ ३४॥

श्रीशुक उवाच

स एवमादर्शितयोगमार्ग-स्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य।

बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्धकण्ठो

न किञ्चिद्चेऽश्रुपरिष्कुताक्षः ॥३५॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं — परीक्षित् ! अब उद्धवजी योगमार्गका पूरा-पूरा उपदेश प्राप्त कर चुके थे । भगवान् श्रीकृष्णकी बात सुनकर उनकी आँखोंमें आँसू उमड़ आये । प्रेमकी बाढ़से गला रूँध गया, चुप-चाप हाथ जोड़े रह गये और वाणीसे कुछ बोला न गया ॥ ३५॥ विष्टभ्य चित्तं प्रणयावघूर्णं धेर्येण राजन् बहु मन्यमानः। कृताञ्जितः प्राह यदुप्रवीरं शीष्णी स्पृशंस्तचरणारविन्दम्।।३६।।

उनका चित्त प्रेमावेशसे विह्नल हो रहा था, उन्होंने धेर्यपूर्वक उसे रोका और अपनेको अत्यन्त सौभाग्यशाली अनुभव करते हुए सिरसे यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंको स्पर्श किया तथा हाथ जोड़कर उनसे यह प्रार्थना की ॥ ३६॥

उद्धव उवाच

विद्रावितो मोहमहीन्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात्।

विमावसोः किं नु समीपगस्य

श्चीतं तमो भीः प्रसर्वन्त्य जाद्य ।।३७॥ उद्धवजीने कहा—प्रभो ! आप माया और ब्रह्मा आदिके भी मूळ कारण हैं । मैं मोहके महान् अन्धकारमें भटक रहा था । आपके सत्सङ्गसे वह सदाके छिये भाग गया । भळा, जो अग्निके पास पहुँच गया उसके सामने क्या शीत, अन्धकार और उसके कारण होनेवाळा भय ठहर सकते हैं ?॥ ३७॥

प्रत्यर्पितो मे भवतानुकस्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः। हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूठं कोऽन्यत् समीयाच्छरणं त्वदीयम्।।३८॥

१. मोहमयोऽन्धकारः । २. न्त्यजसम् ।

भगवन् ! आपकी मोहिनी मायाने मेरा ज्ञानदीपक छीन छिया था, परंतु आपने कृपा करके वह फिर अपने सेवकको छौटा दिया। आपने मेरे ऊपर महान् अनुग्रहकी वर्षा की है। ऐसा कौन होगा, जो आपके इस कृपा-प्रसादका अनुभव करके भी आपके चरणकमछोंकी

शरण छोड़ दे और किसी दूसरेका सहारा ले ? ॥ ३८॥

वृक्णश्च मे सुदृढः स्नेहपाशो दाशाहवृष्ण्यन्धकसात्वतेषु

प्रसारितः सृष्टिविदृद्धये त्वया

स्वमायया ह्यात्मसुबोधहेतिना ॥३९॥ आपने अपनी मायासे सृष्टिवृद्धिके लिये दाशार्ह, वृष्णि, अन्धक और सात्वतवंशी यादवोंके साथ मुझे सुदृढ स्नेहपाशसे बाँध दिया था। आज आपने आत्मबोधकी तीखी तलवारसे उस बन्धनको अनायास ही काट डाला ॥ ३९॥

नमोऽस्तु ते महायोगिन् प्रपन्नमनुशाधि माम् । यथा त्वचरणाम्भोजे रतिः स्यादनपायिनी ॥४०॥ महायोगेश्वर ! मेरा आपको नमस्कार है। अब आप कृपा करके मुझ शरणागतको ऐसी आज्ञा दीजिये, जिससे आपके

चरणकमलोंमें मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे ॥ ४०॥

श्रीभगवानुवाच

गच्छोद्भव मयाऽऽदिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम् । तत्र मत्पादतीर्थोदे स्नानोपस्पर्शनैः शुचिः ॥४१॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—उद्भवजी ! अब तुम मेरी आङ्गारे बदरीवनमें चले जाओ । वह मेरा ही आश्रम है। वहाँ मेरे चरणकमलोंके धोवन गङ्गाजलका स्नान-पानके द्वारा सेवन करके तुम पवित्र हो जाओगे ॥ ४१॥

ईश्चयालकनन्दाया विधृताशेषकरमपः । वसानो वरकलान्यङ्ग वन्यभुक् सुखिनिःस्पृहः ॥४२॥ अलकनन्दाके दर्शनमात्रसे तुम्हारे सारे पाप-ताप नष्ट हो जायँगे । प्रिय उद्भव ! तुम वहाँ वृक्षोंकी छाल पहनना, वनके कन्द-मूल-फल खाना और किसी भोगकी अपेक्षा न रखकर निःस्पृइ-वृत्तिसे अपने-आपमें मस्त रहना ॥ ४२ ॥

तितिक्षुर्द्वन्द्वमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः । शान्तः समाहितिधिया ज्ञानिवज्ञानसंयुतः ॥४३॥ सर्दी-गरमी, सुख-दुःख—जो कुछ आ पड़े, उसे सम रहकर सहना । खमाव सौम्य रखना, इन्द्रियोंको वशमें रखना ! चित्त शान्त रहे । बुद्धि समाहित रहे और तुम खयं मेरे खळ्पके ज्ञान और अनुभवमें डूबे रहना ॥ ४३॥

मत्तोऽनुशिक्षितं यत्ते विविक्तमनुभावयन् ।

मय्यावेशितवाक् चित्तो मद्धर्मनिरतो भव ।

अतिव्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम् ॥४४॥

मैंने तुम्हें जो कुछ शिक्षा दी है, उसका एकान्तमें विचार-पूर्वक
अनुभव करते रहना । अपनी वाणी और चित्त मुझमें ही छगाये
रहना और मेरे बतलाये हुए भागवतधर्ममें प्रेमसे रम जाना । अन्तमें
तुम त्रिगुण और उनसे सम्बन्ध रखनेवाली गतियोंको पार करके
उनसे परे मेरे परमार्थस्रक्तपमें मिल जाओगे ॥ ४४॥

श्रीशुक उवाच

स एवमुक्तो हरिमेधसोद्धवः
प्रदक्षिणं तं परिसृत्य पादयोः।
शिरो निधायाश्चकलाभिरार्द्धीन्धीषश्चदद्दन्द्वपरोऽप्यपक्रमे ॥४

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके खरूपका ज्ञान संसारके भेदभमको छिन्न-भिन्न कर देता है। जब उन्होंने खयं उद्भवजीको ऐसा उपदेश किया तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणोंपर सिर रख दिया ! इसमें संदेह नहीं कि उद्भवजी संयोग-वियोगसे होनेवाले सुख-दु:खके जोड़ेसे परे थे, क्योंकि वे भगवान्के निर्द्वन्द्व चरणोंकी शरण ले चुके थे; फिर भी वहाँसे चळते समय उनका चित्त प्रेमावेशसे भर गया । उन्होंने अपने नेत्रोंकी शरती हुई अश्रुधारासे भगवान्के चरणकमलोंको भिगो दिया ॥ ४५॥

सुदुस्त्यजस्नेहिवयोगकातरो न शक्नुवंस्तं परिहातुमातुरः। कुच्छं ययौ मूर्धनि भर्तृपादुके विभ्रत्नमस्कृत्य ययौ पुनः पुनः॥<sup>४६॥</sup>

परीक्षित् ! भगवान्के प्रति प्रेमं करके उसका त्याग करना सम्भव नहीं है । उन्हींके वियोगकी कल्पनासे उद्धवजी कातर ही गये, उनका त्याग करनेमें समर्थ न हुए । बार-बार विद्ध्छ होकर मूर्च्छित होने लगे । कुछ समयके बाद उन्होंने भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी पादुकाएँ अपने सिरपर रख छीं और बार-बार भगवान्के चरणोंमें प्रणाम करके वहाँसे प्रस्थान किया ॥ ४६॥

ततस्तंमन्तहिंद संनिवेश्य गतो महाभागवतो विशालाम् । यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना

तपः समास्याय हरेरगाद् गतिम् ॥४७॥ भगवान्के परमप्रेमी भक्त उद्धवजी हृदयमें उनकी दिव्य छिन धारण किये बदरिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंने तपोमय जीवन

धारण किये बद्धिकाश्रम पहुँचे और वहाँ उन्होंन तपामय जावन ब्यतीत करके जगत्के एकमात्र हितैषी भगवान् श्रीकृष्णके उपदेशा-

नुसार उनकी खरूपभूत परमगति प्राप्त की ॥ ४७ ॥

य एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम् । कुष्णेन योगेश्वरसेविताङ्घिणा

सच्छद्धयाऽऽसेव्य जगद् विद्युच्यते ॥४८॥

भगवान् राङ्कर आदि योगेश्वर भी सचिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंकी सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुखसे अपने परमप्रेमी भक्त उद्धवके लिये इस ज्ञानामृतका वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनन्दमहासागरका सार है। जो श्रद्धाके साथ इसका सेवन करता है, वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके सङ्गसे सारा जगत् मुक्त हो जाता है। १८८।।

भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजहे भृङ्गवद् वेदसारम्।

१. तमाद्यं हृदि ।

### असृतसुद्धितश्चापाययद् सृत्यवर्गान्

पुरुषमृषभमाद्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि ॥४९॥
परीक्षित् ! जैसे भौरा विभिन्न पृष्पोसे उनका सार-सार मधु
संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदोंको प्रकाशित करनेवाले भगवान्
श्रीकृष्णने भक्तोंको संसारसे मुक्त करनेके लिये यह ज्ञान और विज्ञान-का सार निकाला है। उन्हींने जरा-रोगादि भयकी निवृत्तिके लिये
क्षीरसमुद्रसे अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रमशः अपने निवृत्ति-मार्गा और प्रवृत्ति मार्गीभक्तोंको पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान् श्रीकृष्ण सारे जगत्के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ॥ ४९॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥

# अथ त्रिंशोऽध्यायः

यदुकुलका संहार

राजोवाच

ततो महाभागवत उद्भवे निर्गते वनम् । द्वारवत्यां किमकरोद् भगवान् भूतभावनः ॥१॥ राजा परीक्षित्ने पूछा—भगवन् ! जब महाभागवत उद्भवजी बदरीवनको चले गये, तब भूतभावन भगवान् श्रीकृष्णने द्वारकार्मे क्या लीका रची !॥१॥

ब्रह्मशापोपसंसुष्टे स्वकुले यादवर्षभः। प्रेयसीं सर्वनेत्राणां तनुं स कथमत्यजत् ॥ २ ॥ प्रभो ! यदुवंशशिरोमणि भगवान् श्रीकृष्णने अपने कुलके ब्रह्मशापमस्त होनेपर सबके नेत्रादि इन्द्रियोंके परम प्रिय अपने दिन्य श्रीविम्रह्की लीलाका संवरण कैसे किया ! ॥ २ ॥

प्रत्याक्रष्टं नयनमगला यत्र लग्नं न होकुः कर्णानिष्टं न सरित ततो यत् सतामात्मलग्नम् । यच्छ्रीर्वाचां जनयति रतिं किं नु मानं कवीनां दृष्ट्वा जिष्णोर्धिघ रथगतं यच तत्साम्यमीयुः ॥ ३ ॥ भगवन् ! जब क्षियोंके नेत्र उनके श्रीविग्रहमें लग जाते थे, तब वे उन्हें वहाँसे हटानेमें असमर्थ हो जाती थीं। जद संत पुरुष उनकी रूपमाधुरीका वर्णन सुनते हैं, तब वह श्रीविग्रह कानोंके रास्ते प्रवेश करके उनके चित्तमें गड़-सा जाता है, वहाँसे हटना नहीं जानता । उसकी शोभा कवियोंकी काव्यरचनामें अनुगगका रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है, इसके सम्बन्धमें तो कहना ही क्या है। महाभारत-युद्धके समय जब वे हमारे दादा अर्जुनके रथपर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्राओंने उसे देखते-देखते शरीर-त्याग किया उन्हें सारूप्य-मुक्ति मिल गयी। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्रीविग्रह किस प्रकार अन्तर्धान किया ? ॥ ३॥

ऋषिरुवाच

दिवि भुव्यन्तिरिक्षं च महोत्पातान् समुत्थितान् । दृष्ट्वाऽऽसीनान् सुधर्मायां कृष्णः प्राह यरूनिदम् ॥ ४॥

<sup>े</sup> १. कीर्त्यमानां।

मा॰ ए॰ स्क॰ २७—

श्रीशुकदेवजी कहते हैं— एरीक्षित् ! जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अन्तिरक्षिमें बड़े-बड़े उत्पात—अशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा-सभामें उपस्थित सभी यदुवंशियोंसे यह बात कही—॥ ४॥

एते घोरा महोत्पाता द्वार्दत्यां यमकेतवः।

मुहूर्त्तमिप न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गचाः॥५॥

श्रिष्ठ यदुवंशियो यह देखो, द्वारकामें वड़े-बड़े भयङ्कर उत्पात
होने लगे हैं। ये साक्षात् यमराजकी ध्वजाके समान हमारे महान्
अनिष्ठके सूचक हैं। अब हमें यहाँ घड़ी-दो-घड़ी भी नहीं ठहरना
चाहिये॥५॥

स्त्रियो बालाश्च युद्धाश्च शङ्खोद्धारं व्रजन्तिवतः। वयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक् सरस्वती ॥ ६॥ स्त्रियाँ, बच्चे और बूढ़े यहाँसे शंखोद्धारक्षेत्रमें चले जायँ और हमलोग प्रभासक्षेत्रमें चलें। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्ति पश्चिमकी ओर बहकर समुद्रमें जा मिली हैं॥ ६॥

तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः। देवताः पूजियष्यामः स्नपनालेपनाहणैः॥७॥

वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाप्र-चित्तसे स्नान एवं चन्दन आदि सामग्रियोंसे देवताओंकी पूजी करेंगे॥ ७॥

> ब्राह्मणांस्तु महाभागान् कृतस्वस्त्ययना वयम्। गोभृहिरण्यवासोभिर्गजाश्वरथवेश्मभिः।।।८॥

वहाँ स्विस्तिवाचनके बाद इमलोग गौ, भूमि, सोना, वस्न, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदिके द्वारा महात्मा ब्राह्मणोंका सत्कार करेंगे ॥ ८॥

विधिरेष हारिष्टच्नो मङ्गलायनमुत्तमम्। देवद्विजगवां पूजा भृतेषु परमो भवः॥९॥ यह विधि सब प्रकारके अमङ्गलोंका नारा करनेवाली और परम मङ्गलकी जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियो! देवता, ब्राह्मण और गौओंकी पूजा ही प्राणियोंके जन्मका परम लाभ हैं।॥९॥

इति सर्वे समाकण्यं यदुवृद्धा मधुद्धिपः। तथेति नोभिरुत्तीर्य प्रभासं प्रययू रथैः।।१०॥ परीक्षित् ! सभी वृद्ध यदुवंशियोंने भगत्रान् श्रीकृष्णकी यह बात सुनकर 'तथास्तु' कहकर उसका अनुमोदन किया और तुरंत नौकाओंसे समुद्र पार करके रथोंद्वारा प्रभासक्षेत्रकी यात्रा की ॥१०॥

तिसन् भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः। चक्रः परमया भक्त्या सर्वश्रेयोपदृहितम्।।११॥ वहाँ पहुँचकर यादवोंने यदुवंशिशरोमणि भगवान् श्रीकृष्णके भादेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भिक्तसे शान्तिपाठ आदि तथा और भी सब प्रकारके मङ्गलकृत्य किये॥ ११॥

ततस्तस्मिन् महापानं पपुर्मेरेयकं मधु। दिष्टविश्रंशितिधियो यद्द्रेश्रेश्यते मितः ॥१२॥ यह सब तो उन्होंने किया; परंतु दैवने उनकी बुद्धि हर छी भौर वे उस मैरेयक नामक मिद्राका पान करने छगे, जिसके नशेसे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीनेमें तो अवस्य मीठी लगती है, परंतु परिणाममें सर्वनाश करनेवाली है। १२॥

महापानाभिमत्तानां वीराणां दृष्ट्येतसाम् । कृष्णमायाविम्ढानां सङ्घर्षः सुमहानभूत् ॥१३॥ उस तीत्र मदिराके पानसे सब-के-सब उन्मत्त हो गये और वे घमंडी वीर एक-दूसरेसे छड़ने-झगड़ने छगे । सच पूछो तो श्रीकृष्णकी मायासे वे मृढ हो रहे थे ॥ १३॥

युषुः क्रोधसंरब्धा वैलायामाततायिनः।
धनुभिरसिभिर्भल्लैर्गदाभिस्तोमरप्टिभिः ॥१४॥
उस समय वे क्रोधसे भरकर एक-दूसरेपर आक्रमण करने छगे
और धनुष-बाण, तळवार, भाले, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि अब-शक्षोंसे वहाँ समुद्रतट्यर ही एक-दूसरेसे भिड़ गये॥ १४॥

पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः

खरोष्ट्रगोभिर्महिषैर्नरैरिप

मिथः समेत्यास्वतरैः सुदुर्भदा

न्यहञ्छरैर्दद्भिरिव द्विपा वने ॥१५॥

मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊँटों, खबरों, बैलों, भैंसों और मनुष्योंपर भी सवार होकर एक दूसरेको बाणोंसे घायल करने लगे—मानो जंगली हाथी एक दूसरेपर दाँतोंसे चीट कर रहे हों। सबकी सवारियोंपर ध्वजाएँ फहरा रही थीं, पैदल सैनिक भी आपसमें उलझ रहे थे।। १५॥

प्रद्युम्नसाम्बौ युधि रूढमत्सरा-वक्रूरभोजावनिरुद्धसात्यकी सुमद्रसङ्ग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरथौ समीयतुः ॥१६॥

प्रचुन्न साम्बसे, अकृर भोजसे, अनिरुद्ध सात्यिकसे, सुभद्र संप्रामजित्से, भगवान् श्रीकृष्णके भाई गद उसी नामके उनके पुत्रसे और सुमित्र सुरथसे युद्ध करने छगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोधमें भरकर एक दूसरेका नाश करनेपर तुछ गये थे॥ १६॥

अन्ये च ये वै निशठोल्मुकादयः

सहस्रजिच्छतजिद्धानुमुख्याः । अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्नुर्मुकुन्देन विमोहिता भृशम् ॥१७॥

इनके अतिरिक्त निराठ, उल्मुक, सहस्रजित्, रातजित् और भानु आदि यादव भी एक-दूसरेसे गुथ गये। भगन्नान् श्रीकृष्णकी मायाने तो इन्हें अत्यन्त मोहित कर ही रक्ता था, इधर मदिराके नरोने भी इन्हें अंधा बना दिया था॥ १७॥

दाशाईवृष्ण्यन्धकभोजसात्वता

मध्वबुंदा माथुरशूरसेनाः।

विसर्जनाः कुकुराः कुन्तयश्र मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम् ॥१८॥

दाशाई, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अर्बुद, माथुर, श्रूरसेन, विसर्जन, कुकुर और कुन्ति आदि वंशोंके लोग सीहाई और प्रेमको भुलाकर आपसमें मार-काट करने लगे ॥ १८॥ पुत्रा अयुध्यन् पितृभिभ्रीतृभिश्व स्वस्रीयदौहित्रपितृन्यमातुलैः । मित्राणि मित्रैः सुहृदः सुहृद्धि-ज्ञीतींम्त्वहञ्ज्ञातय एव सूढाः ॥१९॥

मूढतावरा पुत्र पिताका, भाई भाईका, भानजा मामाका, नाती नानाका, मित्र मित्रका, सुहृद् सुहृद्का, चाचा भतीजेका तथा एक गोत्रवाले आपसमें एक-दूसरेका खून करने लगे ॥ १९॥

शरेषु क्षीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु। शस्त्रेषु क्षीयमाणेषु ग्रुष्टिभिर्जहुरेरकाः ॥२०॥ अन्तमें जब उनके सब बाण समाप्त हो गये, धनुष टूट गये और शस्त्रास्त्र नष्ट-भ्रष्ट हो गये तब उन्होंने अपने हाथोंसे समुद्रतट-पर लगी हुई एरका नामकी घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी, जो ऋषियोंके शापके कारण उत्पन्न हुए लोहमय म्सल्के चूरेसे पैदा हुई थी॥ २०॥

ता वज्रकल्पा ह्यमवन् परिघा मुष्टिना भृताः । जघ्नुद्विपस्तैः कृष्णेन वार्यमाणास्तु तं च ते ॥२१॥ प्रत्यनीकं मन्यमाना बलमद्रं च मोहिताः । हन्तुं कृतिधयो राजन्नीपन्ना आततायिनः ॥२२॥ हे राजन् ! उनके हाथोंमें आते ही वह घास वज्रके समान कठोर मुद्ररोंके रूपमें परिणत हो गयी । अब वे रोषमें भरकर उसी वासके द्वारा अपने विपक्षियोंपर प्रहार करने लगे । भगतान् श्रीकृष्ण-

१. धृताः । २. नापतन्नाततायिनः ।

ने उन्हें मना किया, तो उन्होंने उनको और बलरामजीको भी अपना रात्रु समझ लिया। उन आततायियोंकी बुद्धि ऐसी मूढ हो रही थी कि वे उन्हें मारनेके लिये उनकी ओर दौड़ पड़े।। २१-२२॥

अथ ताविष सङ्कुद्धावुद्यस्य कुरुनन्दन । एरकामुष्टिपरिघो चरन्तो जघ्नतुर्युधि ॥२३॥ कुरुनन्दन ! अब भगवान् श्रीकृष्ण और बल्रामजी भी क्रोधमें भरकर युद्धभूमिमें इत्रर-उधर विचरने और मुट्टी-की-मुट्टी एरका घास उखाइ-उखाइकर उन्हें मारने लगे । एरका घासकी मुट्टी ही मुद्गरके समान चोट करती थी ॥ २३॥

ब्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायावृतातमनाम् ।
स्पर्धाक्रोधः क्षयं निन्ये वैणवोऽग्निर्यथा वनम् ॥२४॥
जैसे बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न होकर दावानल बाँसोंको ही भस्म
कर देता है, वैसे ही ब्रह्मशापसे प्रस्त और भगवान् श्रीकृष्णकी मायासे मोहित यदुवंशियोंके स्पर्द्याम्लक क्रोधने उनका ध्वंस कर
दिया ॥२४॥

एवं नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु स्वेषु केशवः ।
अवतारितो भुत्रो भार इति मेनेऽत्रशेषितः ॥२५॥
जब भगत्रान् श्रीकृष्णने देखा कि समस्त यदुर्गशियोंका संहार
हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोषकी साँस छी कि पृथ्वीका
बचा-खुचा भार भी उतर गया ॥ २५॥

रामः समुद्रवेलायां योगमास्याय पौरुषम्। तत्याज लोकं मानुष्यं संयोज्यातमानमात्मनि ॥२६॥

१. लोकमाविश्य ।

परीक्षित् ! बलरामजीने समुद्रतटपर बैठकर एकाम्रचित्तसे परमात्मचिन्तन करते हुए अपने आत्माको आत्मखरूपमें ही स्थिर कर लिया और मनुष्यशरीर छोड़ दिया ॥ २६॥

रामनियीणमालोक्य भगवान् देवकीसुतः । निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाद्य पिष्पलम् ॥२७॥ जब भगवान् श्रीकृष्णने देखा कि मेरे बड़े भाई बल्रामजी परमपदमें लीन हो गये, तब वे एक पीपलके पेड़के तले जाकर चुपचाप धरतीपर ही बैठ गये ॥ २७॥

विश्रचतुर्भुजं रूपं भ्राजिष्णु प्रभया स्वया।
दिशो वितिमिराः कुर्नन् विध्म इय पावकः।।।२८॥
भगवान् श्रीकृष्णने उस समय अपनी अङ्गकान्तिसे देदीप्यमान
चतुर्भुज रूप धारण कर रक्खा था और धूमसे राहत अग्निके समान
दिशाओंको अन्धकाररहित—प्रकाशमान बना रहे थे॥ २८॥

श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं तप्तहाटकवर्चसम् । कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम् ॥२९॥ वर्षाकाळीन मेघके समान साँवले शरीरसे तपे हुए सोनेके समान ज्योति निकल रही थी । वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका विह्न शोभायमान था । वे रेशमी पीताम्बरकी धोती और वैसा ही दुपद्या धारण किये हुए थे । बड़ा ही मङ्गलमय रूप था ॥ २९॥

सुन्दरस्मितवक्त्राञ्जं नीलकुन्तलमण्डितम्। पुण्डरीकाभिरामाक्षं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ॥३०॥ मुखकमलपर सुन्दर मुसकान और कपोलोपर नीली-नीली अलकें बड़ी ही मुहावनी लगती थीं। कमलके समान सुन्दर-सुन्दर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानोंमें मकराकृत कुण्डल क्षिलिए रहे थे।।३०॥

किटस्त्रब्रह्मस्त्रकिरीटकटकाङ्गदैः । हारन् पुरमुद्राभिः कीस्तुभेन विराजितम् ॥३१॥ कमरमें करधनी, कंधेपर यज्ञापनीत, माथेपर मुकुट, कलाइयोंमें कंगन, बाँहोंमें बाज्वंद, वक्षःस्थलपर हार, चरणोंमें नूपुर, अँगुलियों-में अँगूठियाँ और गलेमें कीस्तुममणि शोमायमान हो रही थी॥ ३१॥

वनमालापरीताङ्गं मूर्तिमद्भिनिजायुधैः । कृत्नोरौ दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम् ॥३२॥ घुटनोतक वनमाला लटकी हुई थी । राङ्क, चक्र, गदा आदि आयुध मूर्तिमान् होकर प्रभुकी सेवा कर रहे थे । उस समय भगवान् अपनी दाहिनी जाँवपर बायाँ चरण रखकर बैठे हुए थे । लाल-लाल तलवार रक्त कमलके समान चमक रहा था ॥ ३२ ॥

मुसलावशेषायः खण्डकृतेषुर्लुब्धको जरा।

मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशङ्कया।।३३॥

परीक्षित्! जरा नामका एक बहेलिया था। उसने म्सलके

बचे हुए टुकड़ेसे अपने बाणकी गाँसी बना ली थी। उसे दूरसे भगवान्का लाल-लाल तलवा हरिनके मुखके समान जान पड़ा। उसने उसे

सचमुच हरिन समझकर अपने उसी बाणसे बींध दिया।। ३३॥

चतुर्भुजं तं पुरुषं दृष्ट्वा स कृतिकिल्बिषः। भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्विषः॥३४॥ जब वह पास आया, तब उसने देखा कि 'अरे! ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध कर चुका था, इसलिये डरके मारे काँपने लगा और दैत्यदलन भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंपर सिर रखकर धरतीपर गिर पड़ा ॥ ३४॥

अजानता कृतिमिदं पापेन मधुसूदन। श्वन्तुमहीस पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनव ॥३५॥ उसने कहा—'हे मधुसूदन! मैंने अनजानमें यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ; परंतु आप परमयशास्त्री और निर्विकार हैं। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिये॥ ३५॥

यस्यानुसरणं नृणामज्ञानध्वान्तनाश्चनम् । वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं प्रभो ।।३६॥ सर्वन्यापक सर्वशक्तिमान् प्रभो ! महात्मालोग कहा करते हैं कि आपके स्मरणमात्रसे मनुष्योंका अज्ञानान्धकार नष्ट हो जाता है । बड़े खेदकी बात है कि मैंने खयं आपका ही अनिष्ट कर दिया॥ ३६॥

तन्माऽऽशु जिह वैकुण्ठ पाप्मानं मृगलुब्धकम् ।

यथा पुनरहं त्वेवं न कुर्या सद्तिक्रमम् ॥३०॥
वैकुण्ठनाथ ! मैं निरपराध हरिणोंको मारनेवाला महापापी हूँ ।
आप मुझे अभी-अभी मार डालिये; क्योंकि मर जानेपर मैं फिर कभी
आप-जैसे महापुरुषोंका ऐसा अपराध न कहूँगा ॥ ३०॥

यस्यात्मयोगरचितं न विदुर्विरिश्चो रुद्राद्योऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये । त्वन्मायया पिहितदृष्ट्य एतद्ञः किं तस्य ते वयमसद्भतयो गृणीमः ॥३८॥ भगवन् ! सम्पूर्ण विद्याओंके पारदर्शी ब्रह्माजी और उनके पुत्र रुद्ध आदि भी आपकी योगमायाका विलास नहीं समझ पाते; क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी मायासे आवृत है । ऐसी अवस्थामें हमारे-जैसे पापयोनि लोग उसके विषयमें कह ही क्या सकते हैं ? ॥ ३८॥ श्रीभगवानुवाच

मा भैजेरे त्वम्रुत्तिष्ठ काम एप कृतो हि मे । याहि त्वं सद्नुज्ञातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम् ॥३९॥ भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे जरे ! तू डर मत, उठ-उठ ! यह तो त्ने मेरे मनका काम किया है। जा, मेरी आज्ञासे तू उस स्वर्गमें निवास कर, जिसकी प्राप्ति बड़े-बड़े पुण्यवानोंको होती है॥ ३९॥

इत्यादिष्टो भगवता कृष्णेनेच्छाशरीरिणा।
त्रिः परिक्रम्य तं नत्या विमानेन दिवं ययौ ॥४०॥
श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्ण तो
अपनी इच्छासे शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याधको
यह आदेश दिया, तब उसने उनकी तीन बार परिक्रमा की, नमस्कार
किया और विमानपर सवार होकर स्वर्गको चला गया॥ ४०॥

दारुकः कृष्णपदवीमनित्रच्छन्नधिगम्य ताम् । वायुं तुलसिकामोदमाघायाभिम्रुखं ययौ ॥४१॥ भगवान् श्रीकृष्णका सारिष दारुक उनके स्थानका पता लगाता इआ उनके द्वारा धारण की हुई तुल्सीकी गन्धसे युक्त वायु सूँघकर और उससे उनके होनेके स्थानका अनुमान लगाकर सामनेकी ओर गया॥ ४१॥

तं तत्र तिग्मद्यभिरायुधैर्वृतं ह्यश्चत्थमूले कृतकेतनं पतिम्। स्रोहप्छतात्मा निपपात पादयो

रथादवष्छत्य सवाष्पलोचनः ॥४२॥

दारुकने वहाँ जाकर देखा कि भगवान् श्रीकृष्ण पीपलके वृक्ष-के नीचे आसन लगाये बैठे हैं । असहा तेजवाले आयुध मूर्तिमान् होकर उनकी सेवामें संलग्न हैं । उन्हें देखकर दारुकके हृदयमें प्रेम-की बाढ़ आ गयी । नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बहने लगी । वह रथसे कृदकर भगवान्के चरणोंपर गिर पड़ा ॥ ४२ ॥

अपस्यतस्त्वचरणाम्युजं प्रभो

दृष्टिः प्रणष्टा तमसि प्रविष्टा।

दिशो न जाने न लभे च शान्तिं

यथा निशायाष्ट्रडुपे प्रणष्टे ॥४३॥

उसने भगवान्से प्रार्थना की—'प्रमो! रात्रिके समय चन्द्रमा-के अस्त हो जानेपर राह चलनेवालेकी जैसी दशा हो जाती है, आपके चरणकमलेंका दर्शन न पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गयी है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गयी है, चारों ओर अँघेरा छा गया है। अबन तो मुझे दिशाओंका ज्ञान है और न मेरे हृदयमें शान्ति ही है'॥ ४३॥

इति ब्रुवित स्रते वै रयो गरुडलाञ्छनः। रवमुत्पपात राजेन्द्र साश्चध्वज उदीक्षतः॥४४॥ परीक्षित्! अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा या कि उसके सामने ही भगवान्का गरुडध्वज रथ पताका और घोड़ोंके साय आकाशमें उड़ गया॥ ४४॥

तमन्वगच्छन् दिच्यानि विष्णुप्रहरणानि च । तेनातिविस्मितात्मानं स्नुतमाह जनार्दनः ॥४५॥ उसके पीछे-पीछे भगवान्के दिन्य आयुध भी चले गये। यह सब देखकर दारुकके आइचर्यकी सीमा न रही। तब भगवान्ने उस-से कहा—॥ ४५॥

गच्छ द्वारवतीं स्त ज्ञातीनां निधनं सिथः।
सङ्कर्षणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्र्हि मद्श्य ।।४६॥
'दारुक! अब तुम द्वारका चले जाओ और वहाँ यदुविशयोंके
पारस्परिक संहार, भैया बलरामजीकी परम गित और मेरे स्वधामगमन-

द्वारकायां च न स्थेयं भवद्भिश्व स्वयन्धुभिः।

मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः प्राविषयित ॥४७॥

उनसे कहना कि 'अब तुमलोगोंको अपने परिवारवालोंके साथ

द्वारकामें नहीं रहना चाहिये। मेरे न रहनेपर समुद्र उस नगरीको

डुबो देगा॥ ४७॥

स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः । अर्जुनेनाविताः सर्वे इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ ॥४८॥ सब होग अपनी-अपनी धन-सम्पत्ति, कुटुम्ब और मेरे माता-पिताको लेकर अर्जुनके संरक्षणमें इन्द्रप्रस्थ चले जायँ॥ ४८॥

त्वं तु मद्धर्ममास्याय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः ।

मन्मायारचनामेतां विज्ञायापद्यमं व्रज ॥४९॥

दारुक ! तुम मेरे द्वारा उपिद्ध भागवतधर्मका आश्रय छो और

ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दश्यको मेरी मायाकी

रचना समझकर शान्त हो जाओ'॥ ४९॥

इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । तत्पादौ श्रीष्णर्युपाधाय दुर्मनाः प्रययौ पुरीम् ॥५०॥

भगवान्का यह आदेश पाकर दारुकने उनकी परिक्रमा की और उनके चरणकमल अपने सिरपर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदनन्तर वह उदास मनसे द्वारकाके लिये चल पड़ा ॥ ५०॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥

#### ---

# अथैकत्रिंशोऽध्यायः श्रीमगवान्का खधामगमन

श्रीशुक उवाच

अथ तत्रागमद् ब्रह्मा भवान्या च सर्म भवः ।
महेन्द्रप्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः ॥१॥
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः ।
चारणा यश्वरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः ॥२॥
द्रष्टुकामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः ।
गायन्तश्र गुणन्तश्र शौरेः कर्माणि जन्म च ॥३॥
वृष्टुः पुष्पवर्षाणि विमानावित्रिमिर्नभः ।
कुर्वन्तः सङ्कुलं राजन् भन्त्या परमया युताः ॥४॥

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! दारुकके चले जानेपर ब्रह्माजी, शिव-पार्वती, इन्द्रादि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े-बड़े ऋषि-मृनि, पितर-सिद्ध, गन्धर्व-विद्याधर, नाग-चारण, यक्ष-राक्षस, किन्नर-अप्सराएँ तथा गरुडलोकके विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान् श्रीकृष्णके परमधाम-प्रस्थानको देखनेके लिये बड़ी उत्सुकतासे वहाँ आये । वे सभी भगवान् श्रीकृष्णके जन्म और लीलाओंका गान अथवा वर्णन कर रहे थे । उनके विमानोंसे सारा आकाश भर-सा गया था । वे बड़ी भक्तिसे भगवान्पर पुष्पोंकी वर्षा कर रहे थे ॥ १–४ ॥

भगवान् पितामहं वीक्ष्य विभृतीरातमनो विश्वः । संयोज्यात्मनि चातमानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत् ॥ ५॥

सर्वन्यापक भगवान् श्रीकृष्णने ब्रह्माजी और अपने विभूतिखरूप देवताओंको देखकर अपने आत्माको खरूपमें स्थित किया और कमलके समान नेत्र बंद कर लिये ॥ ५॥

लोकाभिरामां स्वतनुं धारणाध्यानमङ्गलम् । योगधारणयाऽऽग्नेय्यादग्ध्या धामाविशत् स्वकम् ॥ ६ ॥

भगवान्का श्रीविग्रह उपासकोंके ध्यान और धारणाका मङ्गलमय आधार और समस्त लोकोंके लिये परम रमणीय आश्रय है; इसलिये उन्होंने (योगियोंके समान ) अग्निरेवतासम्बन्धी योगधारणाके द्वारा उसको जलाया नहीं, सशरीर अपने धाममें चले गये।। ६॥

दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च स्वात् । सत्यं धर्मो धृतिर्भूमेः कीर्तिः श्रीश्वानु तं ययुः ॥ ७॥ उस समय खर्गमें नगारे बजने छगे और आकाशसे पुष्पोंकी वर्षा होने छगी । परीक्षित् ! मगत्रान् श्रीकृष्णके पीछे-पीछे इस छोकसे सत्य, धर्म, धेर्य, कीर्ति और श्रीहेवी भी चछी गर्यी ॥ ७॥

देवादयो ब्रह्ममुख्या न नियानतं ख्रधामनि । अविज्ञातगतिं कृष्णं दहशुश्चातिनिस्मिताः ॥८॥ भगवान् श्रीकृष्णकी गति मन आर वाणीके परे हैं; तभी तो जब भगवान् अपने धाममें प्रवेश करने छगे, तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके । इस घटनासे उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ ॥८॥

सौर्दामन्या यथाऽऽकाशे यान्त्या हित्वाभ्रमण्डलम् । गतिने लक्ष्यते मत्र्येस्तथा कृष्णस्य देवतेः ॥९॥ जैसे बिजली मेघमण्डलको छोड़कर जब आकाशमें प्रवेश करती

है, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्रीकृष्णकी गतिके सम्बन्धमें कुछ न जान सके ॥ ९॥

ब्रह्मरुद्रादयस्ते तु दृष्ट्वा योगगतिं हरेः। विस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्वं लोकं ययुस्तदा ॥१०॥ ब्रह्माजी और भगवान् शङ्कर आदि देवता भगवान्की यह परमयोगमयी गति देखकर बड़े विस्मयके साथ उसकी प्रशंसा करते अपने-अपने लोकमें चले गये॥ १०॥

> राजन् परस्य तनुभुजननाष्ययेहा मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य ।

१. निविशन्तं । २. सौदामनी । ३. याति ।

सृष्ट्वाऽऽत्मनेदमनुविक्य विहत्य चान्ते

संहृत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥
परीक्षित् ! जैसे नट अनेकों प्रकारके खाँग बनाता है, परंतु
रहता है उन सबसे निर्लेप; बैसे ही भगवान्का मनुष्योंके समान
जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना उनकी
मायाका विलासमात्र है—अभिनयमात्र है । वे खयं ही इस जगत्की
सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अन्तमें संहारलीला करके अपने अनन्त महिमामय खरूपमें ही स्थित हो जाते
हैं ॥ ११॥

मर्त्येन यो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमास्नदग्धम् । जिग्येऽन्तकान्तकमपीश्चमसावनीशः

किं खावने खरनयन्पृगयुं सदेहम् ॥१२॥

सान्दीपनि गुरुका पुत्र यमपुरी चला गया था, परंतु उसे वे मनुष्य-शरीरके साथ लौटा लाये। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्माख़से जल चुका था; परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तवमें उनकी शरणागतवरसल्ता ऐसी ही है। और तो क्या कहूँ, उन्होंने कालोंके महाकाल भगवान् शङ्करको भी युद्धमें जीत लिया और अत्यन्त अपराधी—अपने शरीरपर ही प्रहार करनेवाले व्याधको भी सदेह खर्ग मेज दिया। प्रिय परीक्षित् ! ऐसी स्थितिमें क्या वे अपने शरीरको सदाके लिये यहाँ नहीं रख सकते थे? अवस्य ही रख सकते थे। १२॥

तथाप्यशेषस्थितिसम्भवाष्ययेव्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधृक् ।
नैच्छत् प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं
मत्र्येन कि स्वस्थगति प्रदर्शयन् ॥१३॥

यद्यपि भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्की स्थिति, उत्पत्ति और संद्यारके निरपेक्ष कारण हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीरको इस संसारमें बचा रखनेकी इच्छा नहीं की । इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य-शरीरसे मुझे क्या प्रयोजन है ? आत्मनिष्ठ पुरुषोंके छिये यही आदर्श है कि वे शरीर रखनेकी चेष्टा न करें ॥ १३॥

य एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवीं पराम् । प्रयतः कीर्तयेद् भक्तचा तामेवाभोत्यनुत्तमाम् ॥१४॥

जो पुरुष प्रातःकाल उठकर भगवान् श्रीकृष्णके परमधामगमनकी इस कथाका एकाग्रता और भक्तिके साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान्का वही सर्वश्रेष्ठ परमपद प्राप्त होगा ॥ १४॥

दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । पतित्वा चरणावस्नैन्यिषश्चत् कृष्णविच्युतः ॥१५॥ इधर दारुक भगवान् श्रीकृष्णके विरहसे व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेवजी तथा उग्रसेनके चरणोंपर गिर-गिरकर उन्हें आँसुओंसे भिगोने लगा ॥ १५॥

कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्स्रशो नृप । तच्छुत्वोद्विग्रहृद्या जनाः शोकविमूर्च्छिताः ॥१६॥ परीक्षित् ! उसने अपनेको सँभालकर यदुवंशियोंके विनाश-का पूरा-पूरा विवरण कह सुनाया । उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोकके मूर्विछत हो गये ॥ १६॥

तत्र स्म त्वरिता जग्धः कृष्णंविश्लेषविह्वलाः ।

व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो मन्त आननम् ॥१७॥

भगवान् श्रीकृष्णके वियोगसे विह्वल होकर वे कोग सिर पीटते

हुए वहाँ तुरंत पहुँचे, जहाँ उनके भाई-बन्ध निष्प्राण होकर पड़े

हुए थे ॥ १७॥

देवकी रोहिणी चैव वसुदेवस्तथा सुतौ। कुष्णरामात्रपदयन्तः शोकार्ता विजहुः स्मृतिम् ॥१८॥

देवकी, रोहिणी और वसुदेवजी अपने प्यारे पुत्र श्रीकृष्ण और बळरामको न देखकर शोककी पीड़ासे बेहोश हो गये ॥ १८॥

प्राणांश्र विजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । उपगुद्य पतींस्ताते चितामारुरुहुः स्त्रियः ॥१९॥

उन्होंने भगविद्वरहसे न्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिये | स्त्रियोंने अपने-अपने पितयोंके शव पहचानकर उन्हें हृदयसे कगा लिया और उनके साथ चितापर बैठकर भस्म हो गर्यी ॥ १९॥

रामपत्न्यश्र तद्देहमुपगुद्याग्निमानिशन् । वसुदेवपत्न्यस्तद्गात्रं प्रद्युम्नादीन् हरेः स्नुषाः । कृष्णपत्न्योऽविशन्त्रिं रुक्मिण्याद्यास्तद्गत्मिकाः ॥२०॥

१. कृष्ण कृष्णेति विह्नलाः । २. स्ता वै० ।

बलरामजीकी पितयाँ उनके रारीरको, वसुदेवजीकी पितयाँ उनके रावको और भगवान्की पुत्रवधुएँ अपने पितयोंकी लाराोंको लेकर अग्निमें प्रवेश कर गर्यो । भगवान् श्रीकृष्णकी रुक्मिणी आदि पटरानियाँ उनके ध्यानमें मग्न होकर अग्निमें प्रविष्ट हो गर्यो ॥ २०॥

अर्जुनः प्रेयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः। आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदुक्तिभिः॥२१॥

परीक्षित् ! अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान् श्रीकृष्णके विरहसे पहले तो अत्यन्त व्याकुल हो गये; फिर उन्होंने उन्होंके गीतोक्त सदुपदेशोंका स्मरण करके अपने मनको सँभाला ॥ २१॥

बन्ध्नां नष्टगोत्राणामर्जनः साम्परायिकम् । हतानां कारयामास यथावदनुपूर्वशः ॥२२॥

यदुवंशके मृत व्यक्तियोंमें जिनको कोई पिण्ड देनेवाला न णा उनका श्राद्ध अर्जुनने क्रमशः विधिपूर्वक करवाया ॥ २२ ॥

द्वारकां हरिणा त्यक्तां समुद्रोऽप्लावयत् क्षणात् । वर्जियत्वा महारोज श्रीमद्भगवदालयम् ॥२३॥

मृहाराज ! भगवान्के न रहनेपर समुद्रने एकमात्र भगवान् श्रीकृष्णका निवास-स्थान छोड़कर एक ही क्षणमें सारी द्वारका डुबो दी ॥ २३॥

नित्यं सिन्नहितस्तत्र भगवान् मधुसूद्नः। स्मृत्याशेषाशुभहरं सर्वमङ्गलमङ्गलम्।।२४॥ भगवान् श्रीकृष्ण वहाँ अब भी सदा-सर्वदा निवास करते हैं।

१. महाभाग।

वह स्थान स्मरणमात्रसे ही सारे पाप-तापोंका नाश करनेवाला और सर्वमङ्गलोंको भी मङ्गल बनानेवाला है।। २४॥

> स्त्रीबालवृद्धानादाय हतशेषान् धनञ्जयः। इन्द्रप्रस्थं संमावेश्य वज्रं तत्राभ्यषेचयत्।।२५॥

प्रिय परीक्षित् ! पिण्डदानके अनन्तर बची-खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ोंको लेकर अर्जुन इन्द्रप्रस्थ आये । वहाँ सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्धके पुत्र वज्रका राज्यामिषेक कर दिया ॥ २५॥

श्रुत्वा सुहृद्धधं राजन्नर्जुनात्ते पितामहाः। त्वां तु वंशधरं कृत्वा जग्मुः सर्वे महापथम् ॥२६॥

राजन् ! तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंको अर्जुनसे ही यह बात माछम हुई कि यदुवंशियोंका संहार हो गया है । तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्यपदपर अभिषिक्त करके हिमालयकी बीरयात्रा की ॥ २६॥

य एतद् देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । . कीर्तयेच्छ्रद्वया मर्त्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥२७॥

मैंने तुम्हें देवताओंके भी आराध्यदेव भगवान् श्रीकृष्णकी जन्मळीळा और कर्मळीळा सुनायी। जो मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।। २७॥

इत्थं हरेर्भगवतो रुचिरावतार-वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि ।

ng in

## अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन् मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतौ लभेत ॥२८॥

परीक्षित् ! जो मनुष्य इस प्रकार भक्तभयहारी निख्लि सौन्दर्यमाधुर्यनिधि श्रीकृष्णचन्द्रके अवतार-सम्बन्धी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद्भागवत महापुराणमें तथा दूसरे पुराणोंमें वर्णित परमानन्दमयी बाललीला, कैशोरलीला आदिका सङ्कीर्तन करता है, वह परमहंस मुनीन्द्रोंके अन्तिम प्राप्तव्य श्रीकृष्णके चरणोंमें पराभक्ति प्राप्त करता है। २८॥

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥

।। इत्येकादशः स्कन्धः समाप्तः ॥

- MANAGER

॥ हरिः ॐ तत्सत्॥



## सानुवाद श्रीमद्भगवद्गीताएँ और उपनिषद्

श्रीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी-पृष्ठ ६८४, चित्र ४, स० मृत्य \* \* ४) श्रीमञ्जगवद्गीता-शाङ्करभाष्य-सानुवाद, पृष्ठ ५२०, चित्र ३, मू० २॥।) श्रीमद्भगवद्गीता-रामानुजभाष्य-सानुवाद, पृष्ठ६०८,चित्र ३, स० २॥) श्रीमद्भगवद्गीता [बङ्गी]-पृष्ठ ५७२, चित्र ४, सजिल्द, मूल्य · · · ईशादि नौ उपनिषद् -अन्वय-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४४८, स० मू० २) ईशावास्योपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ट ५२,मू० ≢) केलोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सिचत्र, पृष्ठ १४२, मूल्य ॥) कठोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १७८, मूल्य ॥-) प्रश्लोपनिषद्—सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२८, मूल्य ।⊯) मुण्डकोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ १२२, मू० ।⊯) माण्डूक्योपनिषद्—सानुवाद,शांकरभाष्यसहित, सचित्र, पृष्ठ २८४,मू० १) धेतरेयोपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, १ष्ठ १०४, मूल्य … तैत्तिरीयोपनिषद्—सानुवादः शांकरभाष्यसहितः सचित्रः पृष्ठ २५२, ॥।–) छान्दोग्योपनिषद्-सानुवाद, शांकरभाष्यसहित, रंगीन चित्रे ९, ₹III)

पृष्ठ ९६८, सजिल्द्, मूल्य " ३॥।)
इवेताश्वतरोपनिषद्—सानुवाद,शांकरभाष्यसहित,पृष्ठ २६८,सचित्र,॥।=)
ईशावास्योपनिषद्—अन्वय तथा सरल हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ १६, —)

पता-गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर )

# कुछ शास्त्रप्रनथ अनुवादसहित

|                                                                       | 8)   |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| अध्यातमरामायण-सानुवाद, पृष्ठ ४००, सचित्र, कपड़ेकी जिल्द, मूल्य        | ₹)   |
| वेदान्त-दर्शन-हिंदी-व्याख्यासहित, पृष्ठ ४१६, सचित्र, सजिल्द, मू०      | ₹)   |
| पातअलयोगदर्शन-सटीक, पृष्ठ १७६, चित्र २, मू० ।।।) सजिल्द,              | (3   |
| श्रीदर्गासप्तराती-सानुवाद, पृष्ठ २४०, सचित्र, मूल्य ॥), सजिल्द        | ()   |
|                                                                       | 11)  |
| स्कि-सुधाकर-सुन्दर श्लोक-संग्रह, सानुवाद, पृष्ठ २६६, मूल्य ॥          | =)   |
| स्तोत्र-रत्नावली-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३१६, मूल्य                    | 11)  |
| नित्यकर्मप्रयोग-पृष्ठ-संख्या १३६, मृत्य                               | =)   |
| वेम-दर्शन-नारद-भक्ति-सूत्रोंकी विस्तृत टीका, सचित्र, पृष्ठ १८८, मृत्य | 1-)  |
| विवेक-चूडामणि-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ १८४, मूल्य                       | 1-)  |
| अपरोक्षानुभूति -शङ्करस्वामिकृत, सानुवाद, पृष्ठ ४०, सचित्र, मूल्य      | -)11 |
| अपराक्षानुभूति चक्करपास्त्रातः यह ७२ मल्य                             | -)11 |
| मनुस्मृति । द्वताय अव्याया तातुपादा हु० ११७ दर्                       |      |
| श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्-सानुवादः पृष्ठ ९६, मूल्य                  | -)11 |
| मुलरामायण-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ २४, मूल्य                            | -)   |
| गोविन्द-दामोद्रस्तोत्र-सानुवाद, सचित्र, पृष्ठ ३२, मूल्य               | -)   |
| सन्ध्योपासनविधि-सानुवाद, पृष्ठ २४, मृत्य                              | -)   |
| शारीरकर्ने।मांसादर्शन-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य                            | )111 |
| श्रीरामगीता-( अध्यात्मरामायणान्तर्गत ) सानुवाद, पृष्ठ ४०, मू०         | )111 |
| श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्-मूल, पृष्ठ ४८, मूल्य                      | )111 |
| प्रश्नोत्तरी-श्रीशङ्करस्वामिकृत, सानुवाद, पृष्ठ ३२, मूल्य             | )11  |
| सन्ध्या-मूल, विधिसहित, पृष्ठ १६, मूल्य                                | )11  |
| स्वीपत्र मुफ्त मँगवाइये—                                              |      |
|                                                                       | T )  |
| पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस ( गोरखपु                                 | 34)  |



### त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्पृतिरजितात्मसुरादिभिर्विमृण्यात् । न चलति भगवत्पदारविन्दा-ल्लविनिमिषार्धमपि यः स वैष्णवाग्यः ॥

राजन् ! बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें ढूँढ़ते रहते हैं—भगवान्के
ऐसे चरणकमलेंसे आधे क्षण, आधे पलके लिये भी जो नहीं
हटता, निरन्तर उन चरणोंकी संनिधि और सेवामें ही संलग्न
रहता है; यहाँतक कि कोई खयं उसे त्रिमुवनकी राज्यलक्ष्मी
दे तो भी वह भगवत्स्मृतिका तार नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी
ओर ध्यान ही नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त वैणावोंमें
अप्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है।

—इसी पुस्तकसे